उस गिरी और कूटकी यावा की एवं उस कूटकी यावासे उसनै यथेंट फलका अनुभव किया।

प्रकरणमें यह भी कहा गगा है कि भव्यों को यह यात्रा होती हैं। अभव्यों को नहीं होती है। एक अभव्य राजा भी इनके साथ हो गया। परन्तु मार्गमें ही पुत्रमरणका स्वप्न देशकर वह वापिस लीटा। जटासेन राजाने भी यह यात्रा की, जिनदीक्षा लेकर मुन्ति गया। इस प्रकारका विवेचन है।

पांचवे बध्यायमे सुमित तीर्थकरकी स्तुति करते हुए सुमितनाथ तीर्थकरके पंचकत्याणकोंका निरूपण किया है । जिस कूटसे सुमितनाथ तीर्थकर मुक्तिको गये उस कूटका नाम अधिचल है। उस कूटकी महिमा कही गई है। उस कूटकी यात्रा आनन्दसेन नामक राजाने की, उसका भो वर्णन इन अध्यायमे है।

छठे अध्यायमे पद्मप्रम तीर्थं करका विवेचन करते हुए वै जिस कूटसे मुक्तिको गये उस मोहन कूटका वर्णन है। मोहन कूटसे वे मुक्तिको प्राप्त भये। तदनंतर अनन्ति निद्धोने उस कूटसे सिद्धधामको प्राप्त किया, साथमे सुप्रमनामके राजाका उल्लेख अवश्य करना चाहिए। सो सुग्भराजाने भी उक्त कूटका व पवित्रवर्वतक दर्शन किया।

सातवे अध्योयमे सुपादवैनाय तीयँकरकी स्तुति करते हु
ग्रन्थकारने उनके पंचकल्याणोंका निरूपण किया है। साथमे उर
उस कूटकी भी महिमा बताई गई है जिससे वह मुक्तिकी प्राप्त कः
गये। वह कूट प्रभास या उसके दर्शनसे कुष्टरीगसे पीडित राज
उद्योतकने भी प्रकाशमान शरीरको धारण किया। इस प्रकार इर
कूटकी व गिरिराजकी महिमा है।

बाठवे अध्यायमे आठवे तीर्थंकर चन्द्रप्रमका उल्लेख है चन्द्रप्रम भगवान्के पंचकल्याणोंका निरूपण करते हुए वे जिल् कृटसे मुक्तिको गये उल लिलियटा कूटका वर्णन है। उस कूटक यात्रा लिलितदत्तराजाने की। एयं को डों भन्योंके साथ मुक्तिकं प्राप्त किया।

्नोमें अध्यायमें पुष्पदन्त तीर्थंफरका विवेचन है एवं पूज्यदन्त तीर्थंकरके पंचकल्याणींका वर्णन करनेके वाद जिस कटसे पुष्पदन्त तीर्थंकर मुक्तिको गये उस सुप्रमक्टका विवेचन है। उस सुप्रमक्टकी यात्रा शुमसेन राजाने की । नन्तर सोमप्रम नामक राजकुमार होकर उत्पन्न हुआ । सीम भ राजकुमारने संवसहित यात्रा की । एवं उसके फलसे सांसारिक राज्यवैभवको पाकर मनितलक्ष्मीको भी प्राप्त किया।

दसमें अध्यायमे शीतल तीर्यंकरके पंचकल्याणका वर्णन करते हुए ने जिस कूटसे वे मुक्तिको गए उस विद्युद्ध कूटका वर्णन है। उस कुटसे अनंतिसिद्ध मुक्ति पदको प्राप्त हुए, साथमे अविचल नामके राजाने भी यात्रा कर दीक्षा ली व तपश्चर्या कर मुक्तिको प्राप्त किया ।

11

ì

Ì

ग्यारहमें अध्यायमे श्रेयांसनाथ तीर्थंकरके पंचकल्याणोंका विवेचन करते हुए जिस संकुलक्टसे वे मुक्तिको गए उसका भी वर्णन किया है। नंदिपेण, आनंदसेन आदि राजाओंने उस पवित्र पर्वत व क्टकी यात्रा की एवं मोक्षको प्राप्त किया।

वारहमें अध्यायमे विमल तीर्थंकरका विवेचन है। विमलनाथ F के पंचकत्याणोंके कथन करते हुए ग्रन्यकारने जिस वीरसंकुल कुटसे वे मुक्ति गये उसकी महिमाका विधान किया है। अनंत सिद्धोने 25 उस कुटसे मुक्तिको प्राप्त किया, साथ ही सुप्रभराजाने भी चतुरसंघ ξŠ के साथ यात्रा कर मुक्तिको प्राप्त किया। ল

तेरहमें अध्यायमे अनन्त तीर्थंकरके पंचकल्याणींका निरूपण # करते हुए, अनन्ततीर्थंकर जिस स्वयंभू कृटसे मुक्तिको गये, उस स्वयंग् कटका वर्णन है । उस स्व मू कूटकी यात्रा चारवेण 1 नामक राजाने की । अनंतुसिद्धोंने उस कूटसे आत्मसिद्धिकी प्राप्त किया।

चीदहर्ने अध्यायमे धर्मनाथ तीर्यंकरकी स्तुति करते हुए

धर्मनायतीर्थंक रहे पंतकत्याणों हा विवेचत है। एवं धर्मनाय तीर्थंकर जिस दत्तवरकूटसे निर्वाणको प्राप्त हुए उसका भी वर्णन है। राजा भावदत्तने उक्त कूटकी यात्रा की । तारचपिकर मुक्तिकी प्राप्त हो गया ।

पन्द्रहमें अध्यायमे भ० शांतिनाय तीर्यकरके पंचकत्याणींका विवेचन है। भ० शांतिनाय तीर्यकर ही नही थे, चक्रवर्ती भी थे। दे प्रभास कूटसे मुक्तिको गये। सोमशर्मा झाम्हण दिख् होनेपर भी उत्कट भावनासे किस प्रकार उत कूटकी वंदना की, वगैरे कथन उस कूटको बोर आकिपत करनेवाले हैं। वह कूट व पित्र गिरिराज वंदनीय है।

सीलहमें अध्यायमे कृंयुनाय तीयंकरके पंचकत्याणोंका ए ज्ञानधर कूटका वर्णन है। श्री कृंयुनाथ भी चक्रवर्ती थे। ज्ञानध कूटसे असंख्य मुनिराज सिद्धावस्थाको प्राप्त हुए हैं। राजा सोमधर जनत कूटको एवं सिद्धक्षेत्रकी यात्रा भावपूर्वक की। जिनके फर्ड कमसे मुक्तिको प्राप्त किया।

सत्रहमें अध्यायमे अरनाय तीर्यंकरका विवेत्रत है। वं अर जिस जिस कूटसे मुक्तिको गए उस नाटककूटका भी विष् है। वह पविष्य है, अनन्तिसद्धोंके मुक्तिसे पावन होगया है सुप्रभराजाने भी उस कूटकी वदना कर कमशा मुक्तिको प्राप्त किय

अठारहमें अध्यायमे मिल्लिनाय तीर्थंकरके पंचकत्याणींकी विवेचन है। मिल्लिनाय तीर्थंकर जिस संबलकूटसे मुक्तिको प्राप्त हुए उस संबलकूटका भी विवेचन किया गया है। उस कूटकी यात्र राजा तत्वसनने की। बनंतसिद्धोंकी तपस्चयसि वह कूट पावन है

उन्नीसमें अध्यायमे मुनिसुत्रत तीर्थंकरके पंचकल्याणींक विवेचन है। सायमे उस निजराकूटका वर्णंत है, जिससे मु सुत्रतनाथ मुक्तिको गये हैं। इस कूटसे अनंतसिद्ध मुक्ति गये

<sup>×</sup> इस कृटका भी नाम प्रकास है। हमने इसका स्पष्टीकर प्रस्तावनाम किया है।

प्रमुदानपन्द्रने भी इस भूट य पर्वतको यंदरा को । एवं क्वास मोक्षयपको प्राप्त किया।

बीसमें अध्यापने निमनाय सीर्यंक्रको पंत्रक्ताणोंका विवेचन है। साथमे निमन्नक्ष्याणोंका विवेचन है। सम्बद्धरकृटसे वह निम्तीर्यंकर य अनन्तिसिद्ध गुनिक्को प्राप्त कर गये। मेण्डल नामक राज्यनि भी इस कूटकी यात्रा को । एवं क्रमनः उत्तम पदको प्राप्त किया।

एक्कीसमें बह्यायमें में पार्थनायके पंचकत्याणींका विवेचन है। और में पार्थनाय रवर्णभद्र कृटने मुस्तिकी गये। उसका भी विवेचन किया गया है। अनन्तिसिंडीनें इस कूटने मुक्तिकी प्राप्त किया एवं भावतेन महाराजने भी यात्रा की एवं उस यात्राकें फलकी प्राप्त किया।

इस प्रकार उक्त ग्रन्थमे विषय विवेचन है। भ० आदिनाथ फैलासपर्यतसे, भ० महाबीर पानापुरसे, भ० नेमिनाव गिरनारसे एवं भ० वासुपूज्य चम्त्रापुरमे मुक्तिकां प्राप्त हुए है।

इस प्रसंगमे यात्रार्थी किस प्रकार हो, यात्रार्थीको किस नियमके साथ यात्रा फरनी नाहिये, यात्रार्थीने यदि संवम भावनासे यात्रा की तो किस प्रकार वह यात्रा करे । यात्रा करनेका वया फल होता है दगैरे विदादरूपसे ग्रम्यकारने विवेचन किया है ।

इस प्रत्यके अध्ययनसे एक विषयपर अधिक प्रभाव पहता है कि उपत सिद्धों प्रदिगंबर साधुओंका सिद्धस्थान है । सभी तीर्थकर दिगंबर होकर ही मुक्ति गये हैं। और अनन्तसिद्ध दिगंबर होकर ही निर्वाणको प्राप्त हुए हैं। और जिन जिन राजाओंके यात्रा की वे भी दिगंबर जैनवमंके अनुवायी थे। एवं सिद्धिको प्राप्त करते हुए उन्होंने दिगंबर विको स्वीकार करते हुए ही महात्रत वगैरे धारण किया था। इसलिए सर्वसिद्धक्षेत्र एवं यह सिद्धक्षेत्र

#### ग्रन्थरचना कोल.

्रः इस प्रन्यरचनाके कालके संबंधमे किन्ते स्वयं कहा है। वह इस प्रकार है।

वाणवाधिगजेन्दौ श्रीविकमाद्गतवत्तरे । भादकृष्णवले तिथ्यां द्वादर्यां गुरुवातरे ।। ११३ ॥ पुष्ये भे देवदत्तेन कविना शुद्धवृद्धिता । श्रीसम्मेदमाहात्म्य-मेनं पूर्णीकृतं बुधाः ॥ ११४ ॥ अ० अतिम.

वाण ५, समुद्रसे ४ गज ८ इंदुसे १ इससे अंकानां वामतो गतिः, 'इर्स नियमार्नुसिरि १८४५ वि० सं० भाद्रपद कृष्ण द्वादशी गुरुवारको पुष्यनक्षत्रमे पूर्ण किया है।

उस दिन गुरुपुष्यामृत योग था, अतः यह ग्रन्थ समादरको प्राप्त करेगा हो, सायमे लोकमे सिंद्याका प्रकाश भी करेगा । इसमे कोई संदेहकी वात नहीं है ।

#### यात्राका फल.

सम्मेदशिखरकी यात्रा करनेवालोंको नस्कितयँ नगित नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। यथायँ मे यह सत्य है। क्योंकि भावपूर्वक एक वार भी वंदना करे तो उसे नरक पशुगति नहीं होती है।

" एक बार वंदें जो कोई ताहि नरक पशुगति नाही "

इस वाक्यपर जिस प्रकार श्रद्धा चाहिये उसी प्रकार यात्रामे भी श्रद्धा होनी चाहिये। भिवत व भावपूर्वक जो यात्रा की जाती है, उसका फल अवश्य मिलता है। अनंतिसद्धोंके तपसे प्रवृत्र अणुरेणुकी वंदना की जाती है, वह व्ययं नहीं जाता है। संसारमे भी उत्तम गतिको वह प्राप्त करता है। साथमे भव्य होतेंसे मुक्तिको भी प्राप्त करता है। इसलिए सम्मेदशिखा वह उसके कूटोंका दर्शन महिमापूर्ण है,।

# लोहाचार्यकी परंपरा क्या है ?

अंगद्यारी मृनियोगे लोहानायंका उत्लेख है । तिहीय-पण्णित्तके गाया नं १४९०-९१ में इस लोहानार्यका उत्लेख किया गया है। वैसे अनेक लोहानायं हुए है, परन्तु जिनकी परंपरागे देवदत सूरिका वर्णन आता है वह लोहानायं एक अंगके ज्ञानसे विम्पित थे। तिलोयपण्णित्तमे लिखा गया है।

### आचारांगधारी.

पडमो सुमद्दणामो जसबद्दो तह य होवि जसबाह् तुरियो य लोहणामो एदे आचार अंगधरा ॥ १४९० ॥ सेसेक्करसंगाणं चोद्दस पुट्याणमेवकदेसधरा । एक्कसर्यं अट्टारसबासजुदं ताण परिमाणं ॥ १४९१ ॥

वाचारांगद्यारियोमे १ ले सुमद्र, २ रे यशोमद्र, ३ रे यशोबाहु एवं चतुर्थं लोहायं नामके हुए हैं । उक्त चारो आवार्य एकांगद्यारो थे हो । साथमे शेप ११ अंगके एवं चौदह पूर्वके एक देशको घारण करनेवाले थे। इनके कार्यकालका प्रमाण एक सी अठारह वर्ष है ।

इसी आचारांगधारी एवं ११ अंग चौदह पूर्वके एक देशधारीं लोहाचार्यकी परंपरामे देवदत्तसूचि हुए हैं। पुन्हीके द्वारा इस ग्रन्यकी रचना की गई है। श्री लोहाचार्यके विषयमे किवदंती है कि वे रोज एक जैनेतरको जैनधर्मकी दोक्षा दिये विना आहार ग्रहण नहीं करते थे। पूर्व महिष्योमे दयालुता थी।

# देवदत्तसूरि कौन थे ?

देवदत्तसूरिके नामसे इस ग्रन्यकर्ता है। परन्तु हस्त-लिखित प्रतिमे अध्यायके अंतमे निम्नलिखित वाक्य मिलता है। इसलिए इस ग्रन्यकी रचना करते समय देवदत्तसूरि जैनदीक्षासे दीक्षित भी हुए थे ऐसा मालूम होता है। वह वाक्य इस प्रकार है-

इति श्रीमल्लोहाचार्यानुक्रमेण भट्टारक जिनेंद्रमूपणोपदेशात् श्रीमहीक्षितदेवदत्तकृते श्रीसम्मेदिशसिरमाहात्म्ये सगरचक्रविति यात्रावर्णनो नाम द्वितीयोऽयायः।

# फूटोंके नाममे अन्तर.

अन्य कूटोंके प्रचित्त नाम ही इस प्रतिमे भी हैं । परन्तु कूछ कूटोंके नाममे अन्तर है।

धी सुपारवैनायको टोकका नाम प्रमास है। श्री घांतिनाय की कृटके नाम भी प्रमास है। दोनोंका एक नाम रहना धाय है। त्यापि हमने मराठी, हिंदी, कन्नडमे प्रकाशित सम्मेदशिखर पूजाको मंगवाई। उसमे घांतिनाय तीर्यकरकी कूटका नाम घांतिप्रम लिखा गया है। प्रमास और घांतिप्रभमें कोई अन्तर नहीं है। व घांतिप्रभ हो सकता है। एक कन्नड ग्रन्यमें जो हिंदीका ही रूपांतर है, इस कूटका नाम घांतिकूट या कृन्दकूट लिखा गया है।

विमल तीर्यंकरकी क्टका नाम संकुल है। एवं हिंदी प्रतिमें संकूलकूट है। बीर हस्तिलिखित प्रतिमें वीरसंकुल कहा गया है। क्योंकि संकुलकूट धेयांस नायका है। कन्नड प्रतिमें इसे सुवोरकूट कहा गया है।

अनन्तनायकी कूटमे मराठीं पूजनमे स्वयं मू लिखा गया है, हिंदी पूजनमे स्वयंत्रमु लिखा गया है। और हस्तिलिख प्रतिमे स्वयं मू कहा गया है। इसमें कोई अन्तर नहीं है

धर्मनाय तीयंकरकी कूटमे सुदत्तवर मराठी, हिंदीमे लिखें गए हैं। हस्त्रलिखित क॰ प्रतिमे अध्यायके अन्तमे दत्तववल लिखा गया है। परन्तु इलोकमे दत्तवर लिखा गया है। इसलिए सुदत्तवर ही ठीक मालूम होता है, क्योंकि दत्तववल कूटका पहिले उन्लेख बाया है। वस्तीर्थंकरकी कूटमे नाएक कुटका नाम दिशीमें संबंध लिखा गया है जब कि मिल्लितीर्थंकरकी मां कुलकूटका नाम हुत लिखित कर प्रतिमें संबल दिया गया है। हमारे एपालिये सांकुल ही ठीक है। क्योंकि संबलकूट विमल तीर्थंकरकी है। जब कि एक पुस्तकमे विमलतीर्थंकरका कूट सांकूल मिला। कहार प्रतिमें इसे सुवीरकूट कहा गया है।

कूटके नाममे अन्तर भले ही हो गया हो, हमे नाममें विवाद नहीं है । उन कूटोंसे असंस्य सिद्ध सुक्लब्यानके बल्से मुक्तिको गए हैं, यही अभिप्राय हमे लेना है।

कन्नड प्रतिमे जैसे कूट मिलते हैं उसी प्रकार कमसे उस तीर्थंकरका कूट लिखा गया है।

रलोकोंका हमने मायमात्र किया है। शब्दशः अर्थ करनेवे काममे गए नहीं है।

इस प्रकार यह पावन ग्रंथ आपके सामने है । अन्त निवेदन है कि इसके अनुधादमे संस्कृतके शुद्धिमे या और प्रकारः अशुद्धि हो तो हमे सूचित करें ताकि आगामी आवृत्तिमे उसः संशोधन किसा जाय ।

इसमें जो अच्छाई नगर आती है वह मूल प्रन्यकारकी दी जाय और वुराई जो नजर आती है वह मुझे दे दी जाय मयोंकिव ह मेरी गलतींसे ही हुई हैं। यह लोकमे प्रसिद्ध है कि—

> गच्छत स्खलनं ववापि भवत्येव प्रमादतः हसंतु दुर्जनास्तत्र समादधतु सञ्जनाः ॥

> > वदुपामनुचरः

वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री

# प्रकाशकका परिचय.



इस ग्रंथका २००० प्रतियोका प्रकाशन स्व. सेठ चांदमलजी सरावर्गाके भावनाक अनुसार हो रहा है। स्व. सेठ चांदमलजी सरावर्गाके भावनाक अनुसार हो रहा है। स्व. सेठ चांदमलजी सरावर्गा से जैन समाज अपन्वित नहीं है। मरप्रदेश (राजस्थान) के टालगढ कस्वेप ३ जनवरी १९१२ की सेठ चांदमलजीका जन्म हुआ था। श्री सरावर्गाजीका वचपन तथा छात्रकाल कलकत्तामें बीता, जहांके विश्वविद्यालयसे उन्होंने १९३० में मेट्टिन व्युलेशन किया था। नेतृत्व और समाज सेवाक गुणीका प्रदर्शन उनमें तभीसे होने लगा था, जब कि वे स्कूल जीवनमें ही छात्र आंदोलनमें मांग लेने लगे और बिटिश झण्डे-युनियंन जेकका अपमान करनेपर गिरपतार किये गये। मेट्टिकतक शिक्षा प्राप्त करनेक बाद थी सरावर्गाजीने तत्कालीन विद्यात फर्म सालगराम पाय चुनीलाल वहादुर एण्ड कंपनीमे व्यावसायिक जीवन भारम

उनके समायके यति नायनाको सीझ और मान्यता मिलने लगो जनक कि उन्हें बनेको बाद गोहाटी नपेवरियकका पाविषद निर्वाचित किया गया ।

श्री सरावगीजी सामाजिक, सांस्कृतिक बीश सेंसिंगिक संस्था-को मुक्त हस्तमे दान देनेमे अग्रणी पहे थे। दाँ० बी. बदशा केंसर इन्स्ट्रिट्यूठ, गीहाटी, कुट्टरीग चिकित्सालय, येथमा चिकित्सालय शिलांग, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली. गुरुकुल कुमीज (महापान्ट्र) कुन्दकुन्द विद्यापीठ हुमेच (केनेटिक), वेदहाना स्मृति समिति आपकी उन्हेंगनीय सेवाधों के प्यान्य संस्थानी कार्तीन पूर्वेक आपका सम्मान किया है। बने ह मिदापूर्व प्रवासियों। प्रदान कर आपकी विभिन्न स्थानीय मानवा वर्षण किया है। दक्षिण मारत य उत्तर भारतके प्रमान स्थानीय वापकी अभिनंदन-प्रमामिण कर आपका आवर किया है। आपका जीवन सामा-जिक व धामिक संस्थावीके लिए जीवदान देनेवाला सिंह हुआ है।

-वर्धमान पाइवंनाथ शास्त्री.

# नगर्त व संशोधको वरित्रप.

इस रेक्ट्रे क्षेत्रहरू कि. का. मुर्वेकाल कलावेकाल क्लामी,

在我就是 我是我们的 都是实验你 福港上金金石石 经总元金 第二章 第25年报 此 经证券 斯·尼比茨 医比斯克 机烷基化 加达沙 医达克宁 董 单,数七层等 "我们们知识特别"规则,不是所以证据。 化比尔沙沙克比较的 医不足球球 蘭 鼻

स्विकार सम्भाव स्था के क्षेत्र के व्यक्त के स्था के क्षेत्र के स्था के क्षेत्र के स्था के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के स्था के क्षेत्र के

प्रतिके कद्यत्र साम्य सन्द्र्य व्योधनायको शासको सह स्वायाची सुमर्थकिक विद्याल हो, वेशस्य व्योधनायक स्वत्याल स्वतीत स्वतीत इनस्याके विद्याल हो, कार्यानल व्योधनायक स्वत्याल वेशस्यालके स्वतीत स्वतीत स्वतीत स्वतीत स्वतीत स्वतीत स्वतीत सन्द्रामा स्वत्य स्वतात व्याधनायको सम्बद्धि स्वतात क्ष्यालक वेशस्य स्वतात स्वतात स्वतीत स्वतीत स्वतात स्वतात स

केता व नारण नाम हो साहकोत स्वाहित होता है केता सहाया है। विलो को कि सहावित्राहरण को यह द यह समस क्षेत्रक सहाये के स्वाहित का स्वाहित के स्वाहित का स्वाहि

समाप्तराचे प्राप्तय-विकारी तीवको विकारी है बाद भागी श् भा कि नैप्रम्थापाल पुरत्वावीकारणे तुर समय गेणीपावल गार्च विका, कुछ गर्न दश विकाली संबोधी की है, की प्रार्थणी संबोध भाग विका, विकारवर्ध (शिकारीस आरेपण सावने द्वारा ही तुपा गार्ग प्रतिष्ठामें हुई । प्रतिष्ठाकें समग त स्त्रमेत विजिमोंकी मार्वजनिकींकी समझाना यह आपकी ही। विशेषता है।

सुंदरलेखक व प्रभावकवाता— भी शाशीकी कर्ति, विदी, मराठी आदि भाषाओं के जिस प्रकार सफल लेखक हैं, उसी प्रकार ये उन भाषाओं के प्रभावक तरता भी हैं। आपको भारतायत सर्व प्रोतों में बुलाकर हजारों लोग आपके भाषणों को मन्त्रमुख्यत् सुनते हैं। इसका अनुभव दक्षिणोत्तर भारताकी जनताको प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं जैनेतर समाजमे भी आस्त्रीजीको आन्ही- नित करते हैं। अनेक सर्वधमंसन्भेलनोमे आपको जैनधमेके प्रति- निधित्वको स्तीकृत करनेका अवसर प्राप्त हुआ है।

श्री शास्त्रीजी वर्तमान यूगके एक निष्ठावन्त कायेकर्ता हैं। इतना ही नहीं सर्वपक्षीय समन्वयकी दृष्टिसे वे प्रामिकनेतृत्व करते हैं। इसलिए आज समाजके सर्ववर्गीमे आपके सम्बन्धमे परम आदर है।

## साहिश्यजगत्की सेवा

श्री आचार्य कुन्युसागर ग्रन्थमालाके माध्यमसे आपने करी।
५० ग्रन्थोंका सम्पादन कर प्रकाशित विया है। तत्वार्थंदलोकः
वार्तिकालंकार सदृश महान दार्शनिकः ग्रन्थके छह खण्ड आपने
सम्पादकत्वमे प्रकाशित हुआ है। सातवा खण्ड भी शीन्न प्रकाशित होगा। प्रारम्भकालसे ही इस संस्थाके आप मन्त्री व ट्रस्टी हैं।

उनके द्वारा लिखित अनेक सत्साहित्य अभी प्रकाशनां मार्गमें हैं। सम्मेदीशखर माहात्म्य, इन्द्रनन्दीसंहिता, महाधीरचरिष्ट हिंदी व कलड मुनिधी उपाष्ट्याय विद्यानन्द चरित्र आदि ग्रन्थोंव उन्होंने सम्पादन व लेखन किया है।

आपके द्वारा लिखित अगणित लेख विभिन्न विपयोमे लिखि विभिन्न पत्रोमे प्रकाशित हुए हैं एवं होते रहते हैं। घरके स्वतन् ब्यवसायको सम्हालते हुए आप अनेक संस्थाओंकी एवं समाजव सेवा करते हैं यह आपकी विशेषता है।

#### प्रन्थोंके संम्पादन

इसके वलावा अनेक ग्रन्थोंका आपने संपादन किया है। तत्वार्य दलोकवातिकालंकार जो महींव विद्यानन्द स्वामीका महत्वपूर्ण ग्रन्य है उसका संपादन श्री शास्त्रीजीने किया है। इसी प्रकार जनेक छोटे मोटें ग्रन्थोंका वापने सम्पादन किया है।

इसके बलावा सामाजिक कार्योमे भाग लेते हैं। उनकी विविध सामाजिक सेवार्ये प्रसिद्ध हैं। वे समन्वयवादी विद्वान् हैं।

शांतिसुघा--आचार्यरत्न देशमूषण महाराजके नैतृत्वमे इस दीपावलीसे निकल रहा हैं। विश्वमे शांति होनी चाहिये, शांतिका संदेश विश्व को देनेके लिए ही आचार्यश्री उक्त शांतिसुधाको निकाल रहे हैं। इसका प्रधान संपादक श्री विद्यावाचस्पति पं. वर्षमान शास्त्रीको आचार्यश्रीनें नियत किया है।

इससे श्री शास्त्रींजो कई पत्रोंका संपादन कर पहे है उनका समय किस प्रकार व्यतीत होता होगा इसे सहज अनुमान कर सकते हैं।

## सावैजनिक सेवा

नाप कई वर्षोत्तक कर्नाटक यूनिफिकेशन लीगके प्रधान मंत्री पद पर पहे, नापके की सतत प्रयत्नसे भाषावार प्रांतरवना हुई है। सी प्रकार सीलापुरमे नवरात्र महोत्सवकी प्रारंभ करनेका ध्रेय नापको ही है। नापकी विद्वत्तापूर्ण तत्विविचनको जैन नजेन सुनने के लिए लालायित रहते हैं। इस प्रकार आकि दारा जैलाणक, साहित्यक, सामाजिक, एवं धार्मिक क्षेत्रमें अगणित सेनामें हुई हैं। लाजजीवनते हैं। सामाजिक व सावंजिनक सेनाके प्रति आपके ह्र्यमें अगरित सिमाजिक व सावंजिनक सेनाके प्रति आपके ह्र्यमें अगरित पही है। ६९ वर्षकी आगुमें भी मूचकीनित जलाहिंसे वे वार्य करते हैं। समग्र दक्षिण भारतमें आज जनके द्वारा स्वार्थि साप्ताहिक पत्रसे मागंदर्यन होता है। इसलिए समाजमें जनकी सुन्दर प्रमान है।

सामाजिकसन्मान-आपकी विविध रीवावोंके उपलक्ष्यमें समस् भारतके जैनसमाजने आपका सन्मान किया है। आपकी विद्वर्ता प्रेरित होकर आपको विविध उपाधियोंसे विभूषित किया है।

विद्यावाचस्पति ( शाहपुरा शास्त्राये ), व्यास्यानिकेति ( गुजरात-सूरत ), धर्मालंकार ( सुजानगढ-राजस्थान ), समान्जरत ( वाग्वर-प्रांत ), विद्यालंकार वेळगांव-कर्नाटक ) सिद्धांताचाये ( वीर निर्वाणभारती ), पंडितरत्न ( अ. भा दि जैन शास्त्री-परिषत् ) श्रावकशिरोमणि ( जैनवलव देहली ) उपाधियोंसे सामको भारतके विविध प्रांतके समाजने अलंकृत कः कृतज्ञता व्यक्त की है।

सनेक स्थानोंके समाजने सम्मानपत्र समर्पण कर आद व्यक्त किया है। जिनका उल्लेख मात्र यहां किया जाता है।

शाहपुरा-पाजस्थान (१९२९) अजमेर (१९३२) सोलापूर्व (१९५५) बिलिजोड-दावणगेरे (१९५७) वंबई (१९५८) सुजानगढ १९५९ हुमच (कर्नाटक) मीमपुर-राजस्थान (१९६०) वांसवाडा (१९६१) वागलकोट (१९६१) शिरडशहापूर (१९६३) हैद्रावाद (१९६४) वेळगांव (१९६५) रांची-विहार (१९६५) कलकत्ता (१९६६) होसदुगं-मेसोर (१९६९) गोहाटी-आसाम (१९६९) के स्थानीय समाजने आपको नामन्त्रित कर आपके प्रवचनोंको वडी

दिलचरपीसे सुना एवं आपके प्रयमनीसे प्रशायित हीकर बारके प्रति हादिक समादर व्यक्त करते हुए सम्मानपत्र समयेण किया है।

इत्र प्रकार बहुमुकी प्रतिमाके विद्वान्को पाकर दक्षिण मारत ही नहीं उत्तर भारत भी अपनेको गोरणान्यत मानता है। आपके द्वारा समाजके विविध अंगोंकी सेवार्ये हो रही हैं। आपको परमपूज्य समस्त साधुवर्गका बाशीर्वाद प्राप्त है।

#### राजधानीम सन्मान

मास्तर्का राजधानी दिल्लं में १० दिनोंठक परेडपालंडमें धारमीजीका क्याल्यान होता रहा। प्राचीन अपवाल पंचायते दिल्लीके महापीर श्री केशारनाय की तहानी के हायरे पूर्ति श्री विधानन्द को सिर्माधिक धारमीजीका धाही करमान हुआ। उस समय आपको चन्द्रमकी मालके साम श्रीनन्द्रन श्री समर्पण किया गया। प्रगस्तिपत्रमें आपको ५०१) की घेलोको तमपण किया गया। सामने सुवर्णपद में लंकित "तिस्रोतायाय "पदयं के साम २ प्रशैतित्रम यार्शनवाण भारती की लोगसे दिया गया। उस समय केशारनाय सहानी का भाषण धारतीजीके गीरवके संयग्रमें हुआ। मुनिश्री विधानन्द जीका भी लाघीवादारमक मायण हुआ। सास्त्रीजीने लमुता व्यवत्र की।

## स्रावकीशरोमणिकी उपाधि

०१८ (होसरे सर्वे मी दिल्लीसे आपको ब्रुलाया या नश्यदेहपाळडमें आपका मापण हुना रूपक दिन जैन मल्जमें आपका भाषण आयु-निक शिक्षितोंमें " जैनधर्मका प्रचार " इस विषयपर हुआ। जनता मन्त्रमुख्यत् सुनती रही। अक्तमे जैन-मलबके सेक्रेटरीने रजतपट पर अंकित " आवकशिरोमणि " उपाधिसे विभूषित किया।



रामिद्धा उदमाहात्स्य रा. सा. चांदमलजो सरावगो गीहाटो

# श्रीसम्मेदशैलमाहात्म्यम् अक्षेत्रस्थकारुक

٠,



# श्रीसम्मेदशिखरमहिमा

#### **≫**::≪:

भावार्थ:- जिनके चरण कमलोंका चितवन करके भव्यगण संसारसे पार हो जाते हैं, लोकमें जो सर्वोत्कृष्ट हैं और लोकके आधार भूत हैं ऐसे अर्हत भगवान् को मैं नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ गुरुगणधरः कोर सरस्वती का ध्यानकर तथा स्तुति व प्रणामकर सम्मेदशिखरमाहात्म्य मेरे द्वारा प्रकट किया जाता है।। २।। यतिधर्मपरायण जिनेंद्रमूपण नामक मुनिराजके उपदेशसे इस सम्मेदशैलमाहारम्यके कथनमें मेरी वाणी उत्मुक हुई है, भट्टारकपदमें स्थित में संसार समुद्रसे पार करनेके लिए सःकथारूपी जहाजगर चढकर इस कार्यकी पूर्तिके लिए सिद्धशिलामें विराजमान सिद्धसमूहकी वंदना कर मावना करता हूं कि वे मेरी काव्यक्षिणो वाणीको पवित्र करे।। ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ सम्मेदशैलका वृत्त भगवान् महावीरने गौतम गणधर के प्रति कहा, गौतम गणधर की परंपरासे उनके कथन के अनुसार लोहाचायं के द्वारा देवदत्त को कहा गया, उस देवदत्त के द्वारा यह सम्मेदशिखस्माहात्म्य अत्र प्रकट किया जाता है।। ६।। ७।। उस उत्तम पर्वतपर वीस कूट हैं, उन कूटोंसे सिद्ध हुए सिद्धात्मावोंको एवं उन कूटोंनर तनक्वर्याकर मुनितको पानेवाले तीर्थकरोंकी मैं सदा वंदना करता हूं ॥ ८ ॥ अजितनाथको वादि लेकर वीस तीर्यंकरोंको हृदयमें ध्यानकर उनके द्वारा पुनीत अलग२ कूटोंके नामका प्रतिपादन करूंगा ।। ९ ।। जिस भगवंतने जिस कूटसे सिद्ध गतिको प्राप्त किया है वह कूट उसी तीयँक र के नामसे प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनके नामसे उस कूटका भी कपन किया जाता है अर्थात् उन तीर्थंकरोंके नामसे वह कूट प्रसिद्ध है ॥ १० ॥

अजितेशस्य यः कृटः स सिहावर जन्मते । दत्तांतधयलस्तद्वच्छंभगस्य निवुर्नुगाः ॥ ११ ॥ अभिनन्दनकूटो यः स आनंव इतीरितः। सुमतीशस्याविचलः सवाचलरमालगः ॥ १२ ॥ पद्मप्रमामिधानस्य मोहनो नाम फोर्व्यते । सुपाइवंनायस्य तया प्रमाक्टः समिष्यते ॥ १३ ॥ खन्द्रप्रमस्य ललितघटनाम्ना स वर्णितः । सुप्रमः पुज्पदन्तस्य विज्ञुतः शीतलस्य च ॥ १४॥ श्रेयांसः संकुलस्तद्वद्वैमलो वीरसंकुलः । अनन्तरम स्ववंनूरच धाम्यों दत्तवरस्तया ॥ १५ ॥ प्रभासी धान्तिनाथस्य कीन्योर्जानधरः स्मृतः । नाटकश्चारनायस्य मल्लिनायस्य सम्बलः ॥ १६ ॥ मुनिसूत्रतक्टस्य निर्जरारव्यः स्मृतो वृधैः। सुप्रमासो नमेः कूटः सुमद्रः पाइवंकप्रमोः ॥ १७ ॥ विशक्टा इमे नित्वं ध्वेषाः सम्मेदमूमृतः । स्वस्वस्वामिसमायुक्ता ध्यानात्सर्वायंसिद्धिदाः ॥ १८॥ इदानीं चालितस्संघो यैः पूर्वं मन्यसाधुनिः । तेषां नामानि वक्ष्येहं श्रुगताबिङसङ्जनाः ॥ १९ ॥ प्रथमः सगरः प्रोक्तो मघवा च ततः परं। सनत्कुमार आनंदः प्रमाश्रेणिक ईरितः ॥ २० ॥ बोतको ललितादिश्च बत्तो कुंदप्रमस्तथा। शुभश्रेणिकदत्तादि १धरो सोमप्रमस्ततः ॥ २१ ॥ तयाविचल आख्यात आनंदश्रेणिकस्तथा। त्रप्रभव्च ततक्षार श्रेणिको भावदत्तकः ॥ २२ ॥ सुंदरो रामचंद्रश्चामरश्रेणिक उच्यते। सुवरांता इमे भन्या संघाधिपतयः स्मृताः ॥ २३ ॥

१ वरो इति क. पुस्तके मु. चरी इति

भगवान् अञ्जितनाय सिङ्ग्कूटसे, संभननाय दत्तधवलक्टसे, अभिनंदन-भगमान् वानंदगृहसे, सुमतितीयंतर अधिचल लक्ष्मीते युवत अधिचलन्दसे। पद्मप्रभगवान् मोत्नकृटले, सुवादवैनाथ प्रभाक्टले, पद्मप्रभ भगवान हित्तवरण्डसे, पुरवदत भगवान् सुप्रभण्डसे, छीतलनाम विच्तुस्टसे श्रेयांतनाम रागुलक्ट्से, विमलनाम भगवान् वीरसंयुलक्ट्से, अनंतनाम भगगान् स्यमभूगृहसे, धर्मतीर्यकार दसवरमृहसे, सांतिनाम भगवान प्रभासमूटमे, गुगुनायस्वामी ज्ञानधरणूटसे, अर जिनेश्वर नाटम ग्टचे, मल्लिनाय भगवान् समलगूटसे, मुनिसुयत तीर्थमर निजंदासूटते, त्रमिनाय भागवान् मुद्रभारासृहसे, एवं पार्यनाय भागवान् सुवर्णभाद्री मूटसे सिद्धधानको प्रत्य हुए (इस प्रकार भगवान् महाबीरने दिव्य ध्वितरी प्रकृष्ट (क्या) ॥ ११-१७ ॥ इस सम्मेदावलके २० पावन-मूटोंका उन अजिलादि तीर्थंकरोंक साथ जो दर्शन, बंदना, ध्यान आदि करता है उसे सबर्थिसिंदकी प्राप्ति होती है ॥ १८ ॥ पूर्व पारुमें भनेन भव्य सङ्जनोके द्वारा संघ चलाकर तीर्थयात्रा की गई, उनका परिचय में कहता हूं, राज्जन लोग उसे मुर्ते ॥ १९ ॥ सबसे पहिले सगरचत्रवर्ति, नंतर गपवान्, तदनंतर सनत्तुमार, आनंद, द्रशाश्रीणनः, स्रोतक, रुलितदत्त, कुंदप्रमा, शुभाश्रीणक, दत्तचर, सोमप्रमा, विवचल, बानंदश्रीलक, सुप्रभ, चारश्रीणक, भावदत्त, सुंदर, रामचंद्र, श्रीणक भादि हनेक दश्यित संवपति होकर यात्रायं आये।। २०-२३।।

एकएक कूटसे अनंतिराज्ञ मुनितको गये हैं, अतः वह समग्रवर्वत पवित्र है अथवा १२ बोजन निरंतारसे वह मुनत है, भव्य हो इसकी यात्रा कर सबते हैं अभव्य नहीं कर सकते हैं, भव्य मुनत होनेवाले हैं, अभव्य मुनत नहीं होते हैं। २४-२६ ।। इस प्रकार केवलानघारण केवली मुनियोन कहा है। भव्यराधीमें रहनेवाले कितने ही पापी जीव नयों न हो वह (भावपूर्वक बंदना करनेपर) उर्चवास भवीके भीतर अवस्य मुनितको प्राप्त होते हैं। एकेंद्रियसे लेकर प्वेद्रियतक के जीव जो अनेव नाम व आकृतिसे युनत हैं, इस पावन भूमिमे यदि उत्तर है। तो

में तत भागार्वाचनानागत्ति (ता ) मिल्यां भागमधं अनंपा ता वारावा ॥ ४८ ॥ क्षारं कारं सनो धोर्रा भिर्दा भिर्दा सनी नहीं। हलानामेय सम्मृतिः सरा धातुषती रमुताः ॥ २८ ॥ त्तर्भय जीवमंतारे ये भण्याः कर्मयस्थाता । भूम्मान्तराक्ररीणूनः मध्येत्रात्नी नगेदनरः॥ ३० ॥ बद्धारका स्वसंघस्य प्रभुता यात्रिकाः पुरा । तत्युजका तदाण्यीपत्या तात्यक्षे श्रुणुताधूना ॥ ३१ ॥ सगरेण कृता पूर्व यात्रेषा चक्रवतिना । भारतेन तथा भागत्या सिद्धानंवरसेष्ण्ना ॥ ३२ ॥ त्ततो यतीनामार्याणां श्रावकाणां ततः पुनः । श्राविकाणां च सन्मानं कृत्वा श्रेणिकसूपति: ॥ ३६ ॥ महावीरं स पप्रश्छ महावीर दयानिधे। सम्मेदयात्रा भावोद्य वृद्धो मम हृदि ध्रुवं ॥ ३४॥ अववीत्तं महावीरः श्रुणु श्रेणिकभूपते !। यात्राकालोधुना तेन मया संवीक्ष्मतेऽज्ञुभः ॥ ३५ ॥ प्रथमे नरके स्थानं निश्चयात्ते भविष्यति । श्रुत्वा प्रीतिप्रभोर्वाक्यं सोत्कंठवद्यतो नृप: ॥ ३६ ॥

समझना चाहिये कि ये सब घटन हैं, संघानों का प्रमा इस स्थानमें नहीं हो सबझा है ।। ६६-२७-१८ ॥ पारी धानमें धारे जल है मीठी गानको मोदनेदर उनमें मीटा ही पानी नितंत्रा, धार नहीं, रत्नोंशी गानको मोदनेदर एनींको प्राप्ति होंगी, इसी प्रकार मन्नेदित्तरमें जन्म तेनेवाले दिवने भी जीत है वे सभी भव्य ही हैं, अनव्य महीं ।। ६६-३० ॥ इन ठीवंगलकी यात्रा मंगके गाय करके जिन्हींने अपने समग्र उद्धार निया और पूजा बंदना आदिशे जाने जन्मक गावंग विचा ऐसे महापुर्णांगी कमा महिला हैं, उसे जब मृतियोगा ॥ ३१ ॥

गध्ये पहिछे निद्धानंदश्यके प्यासा भरतेयके द्वारा हम पावन तीर्धराजकी द्वारा की नई है। उसने प्रक्रियों पंदना की। समा समस्वत्रपतिने भी यह पावन मात्रा की है। इसे मुनकर श्रीमक महाराज बहुत हो आनंदित हुए। और मुनिश्चाविका, श्रावण श्राधिक काम्यों चतुःगंतिं ए उसेट सम्मान करके भगवान महाशोरसे स्वित्तप प्रदेश किया कि दयानिधि भगवन् ! मेरे ह्य्यमें आग समोदियानकी मात्रा करकेया आव बहुत बहुत बहुत हा भगवन् ! रस प्राधिकाकी साम्रा करकेया आद्यादिद प्राप्त हो भगवन् ! दस प्राधिकाकी मुगकर भगवान् महाबोरने दिव्यवाणीने प्रस्ताया कि भी श्रीणक ! मुनो, तुम बाधाना विचार कर रहे हो, परंतु मेरे दिव्यक्षानमें मह साम्रार्थ लिए अनुकृत काल नहीं है, स्वाम है। ३२-३२-३२-३५-३५।।

भी श्रीनिश ! तुर्ग्हे निश्चय ही अधम नरफर्में स्थान मिलेगा अर्थात् अगले भवमें गुम अधम नरफर्में जायोगे, जतः मह गामा गहीं होगी, भागवान् के मुख्यें इस बाध्य को युनकर भी याचा करनेकी बस्कंडाने श्रीणकने भाषा करनेका प्रयत्न किया । और सम्मेदानलकी स्रोर प्रस्थान किया, परंतु सम्मेदानलपर दस लास ब्यतरोंके अधिपति, महान् घलभाली भूतक नामक महा है, वह श्रीनिककी इस प्रयूतिकों स कर मुद्ध हुआ, और भायंकर आंधी चलाकर इसके कार्यमें विदन किया जगुद्राची महानास्त मागुरन्ताकरस्त ।। ४२ छ मुदर्शनदय सम्मध्ये उपनी रक्षणीवनः । सत्त्रंबो बदासाहस्य-योजनीर्भयनेशिनः ॥ ४५ ॥ भूमेणपर्वसौ भेगः तद्वनश्चिकटस्थितः । दुष्टी नवतिसाहय-योजनैस्तुंगतां गतः ॥ ४४ ॥ पट् तत्र कुलदीला रयः सरितदव चतुर्वज्ञ । शून्यं रंध्नैकभागेदच द्वीपस्य गणितीः क्रमात् ॥ ४५ ॥ एकमागोनपट्विशत् अधिकैः पंचित्तः शतः। योजनैः पट्कलायुक्तैः प्रमितं सर्वतः श्रुचि ।) ४६ ।) भरतक्षेत्रमाख्यातं कर्मस्थलमन्तमं। शुभाशुभकृतौ यत्र मुखिनो दुःखिनस्तथा ।। ४७ ॥ एकोनविशतिकला योजनस्य च या कृताः। तास्वेव पट्कलाधिक्यं बौध्यन्ते न ततः परं ॥ ४८ ॥ मगधाल्यः तत्र देशो चर्ण्यतेखिलपंडितै:। पत्र भांति महारामा मनोहरणतत्पराः ॥ ४९ ॥

इस प्रकारके उपसर्गको देखकर श्रेणिकने अपनी यात्रा रोक दो। तब श्रेणिकको पट्टगनी चेलना महादेवीने कहा कि प्राणनाय! केवलज्ञानी महावीर भगवंतका वचन अन्यथा नहीं हो सकता हैं उन्होंने जो यह कहा है कि आज यात्राका समय नहीं है वह सत्य है।। ३६-३७-३८-३९-४०॥

लोहाचार्य आदिकी परंपराके अनुसार श्रेणिकके वृतांतको अब किक द्वारा कहा जाता है, उसे आप लोग सुनें। इस भूमडलमें एक लाख योजन विस्तारवाला मुत्ताकार एक जंबूद्वीप नामका द्वीप है, जिसके बीचमें सुदर्शन मेरु है, वह एक लाख योजन ऊचा है, उसकी मड दस हजार योजन जमीनके नीचे है, और ९० हजार योजन ऊपर है, वह द्वीप समुद्रसे बेप्टित है, द्वीपसे समुद्र द्विगुण विस्तारवाला है, उसमें पारत नामका क्षेत्र है, जिसका विस्तार ५२६ योजन और योजनको उन्नीस मागकर उसके छह भाग करे इतना है, वहां कर्मभूमि है, बहांके जीव श्माशुंग कर्मके अनुसार सुख-दु:खका अनुभव करते है, अथवा असिमिस आदि कमींसे अपना निर्वाह फरते हैं। उसमें छह, क्षेत्र हैं, उसमें मगध नामका देश है। जिसका वर्णन समस्त पंडित जन करते हैं, जहांपर अनेक मुंदर उद्यान सींदर्थसे जनमनको अपहरण करते हैं, इन वगीचोमें आम, विजीरा, केले, आदि अनेक वृक्ष फूलते फलते हैं एवं पिदायोंके कलकलर वसे युवत होकर शोमा को प्राप्त हो रहे हैं।। ४१-५०।।

उस देशमें राजगृह नामका उत्तम नगर है, जो १२ योजन लंबा मीर ९ योजन चौड़ा है ॥ ५१ ॥ उस नगर या राज्यका अधिपति श्रेणिक नामा राजा हुआ, उसकी रानी रूपयौवन संपन्न चेलिनी नामकी यी, वह सबँ लक्षणींसे युक्त, शील संयमादिगुणोंसे मंडित, धमंशील, पवित्र शरीरसे युक्त, गुणोंसे सबके चित्तको अपहररण करनेवाली थी, श्रेणिक राजाका यश शुभ्र व लोब में प्रसिद्ध था, जिसका वर्णन कवियोने ग्रंथोमें किया है ॥ ५२-५३-५४ ॥ प्रशासनीतितेष भी ना प्रशास स्व प्रशास ।

एपाझा बीजप्राप्त नि एक स्प्राच्या ।। एए ।।

श्रीक्षण १, द्वानिपदांशाचाः के प्रवास्तिः ।

राजूराः भाजताण्यत्व प्रत्याप्त्याः प्रशास ।। एउ ।।

तिलका कोविदाराक्ष्म वेषप्राप्त्याः प्रशास ।।

तमाण्यत्वेषकाद्ये । वकुणः भन्तद्वाः ॥ ए० ॥

गार्किणाद्यस्तद्वम् बहुवो भूष्त्रीतमाः ।

समुः सर्वर्नुकलदाः हिमच्छायाहतातपः ॥ ५८ ।।

स्थलांकजमालाद्य मालत्वो यूचिकारतवा ।

केतकादिसमायुवता नृपारामा मनोहराः ॥ ५९ ॥

मानापुष्पमुगंधाद्याः मुधास्त्रावल्यतक्ताः ।

मालाकारप्रयत्वेष्य विधातस्ते सदा वमुः ।। ६० ॥

कूपाः समुद्रगंभीरा वाविकाद्य तथैव हि ।

विहंगप्यकोत्कृष्ट-तृपातप्रविनाशिकाः ।) ६१ ॥

१. मृ. विल्व इति.

à.

राजगृह नगरके खंदर व बाहर मने ह बगीचे योमाको प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें आम, विवोदा, निबू, श्रीफल (बिल्व), दाहिन, केला, खर्जूद, साल, साल, पनस, सिलक, बोबिदाक, देवदाक, समाल, पंत्रक, यकुत, अपूक, गारियल, आदि बहुतते पूक सर्व मत्नुवोमे उत्पन्न होनेवाले फलोंके साम पूक्त होने हुए एवं द्योतल छापासे संयुक्त हो हर विराजगान हैं! इसी प्रकार स्वल्क बल, मालती, केलकी बादि पुर्वोक्ते सुगंधके वह यगीचा सदा महक रहा है। जहां समुद्रके समान गंभीर मूर्योत, विशाल सरोवरोंसे प्राप्त पानीसे प्रमुखी, व पिक नृपाको शांत कर तृष्त हो रहे हैं, स्वक्त जलने परिपूरित अनेक सरोवर हैं, जहां हजारों क्रमल प्रकृत्वत होते हैं, जिनवर अगर गुंजायमानकर कहा हजारों क्रमल प्रकृत्वत होते हैं, जिनवर अगर गुंजायमानकर कर कर रहे हैं, एव वे सरोवर जलनर प्राणी, जलपकी, मसली, आदिकी कोडाओं उसले के कारण नगरके बाहर द्यांगाको प्राप्त हो रहे हैं। ए५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३।।

नगरका परकोटा अत्यंत उप्रत है, अपने विस्त्रीं आकाशको स्पर्ध कर रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा है, वहांके नगरवासी बदे बहे श्रीमंत में. अतः उनके महल भी उप्रत थे, वे बुद्धिमान् म, गुणवान् थे, अपने क्षतंत्र्य पालनमें दक्ष थे।। ६४-६५।।

उस नगरमं मुंदरआकारको धारण गरनेवाली सुंदरी स्थियां पारकालके बंद्रविवके समान मुखको धारण करती हुई अनेकगुणधीलोंसे संपन्न थीं ॥ ६६ ॥ श्रंणिक व बेलनाके माण्यधाली दो पुत्र थे, एक का नाम अभयकुमार दूसरेका नाम बारियेण था ॥६७॥ वटा पुत्र अभयकुमार दूसरेका नाम बारियेण था ॥६७॥ वटा पुत्र अभयकुमार न्यायनिष्ठ था कौर वारियेण तोनिष्ठ था, सूर्य-चंद्रके समान स्थित दोनों पुत्रोंने वे मुत्रोभित होते थे ॥६८ उस राज-गृहके बनमें पांच सुंदर पर्वंत थे, १ विपुत्रीवल, २ विभाव, ३ रतनावल, ४ वृलगिरी, ५ हमाचल, इसप्रकार पांच पर्वंत हैं। ये पर्वंत जंबूद्रीपमें प्रसिद्ध हैं, उनसे जो विपुत्राचल है, उत्पर एक बाता है, वह समवसरण एक योजन लंबा व चौटा है। ६९-७०-७१-७२॥

तद्यागा महदाकारा गंभीरजलपूरिताः। प्रमुल्छनानाकमला मूंबद्धमर्शस्यताः ॥ ६२ ॥ वासचारिचिहंगैइच पुलिनैः कृतकेलगः । उच्चलव्हावक्षोभाउषाः राजंते रम पुराद्वहिः ॥ ६३ ॥ ष्राकारो भूपतेस्त्ंगः तत्र भातिस्म वाभ्दुतः । शिखरैः रवैर्यं आकाशं स्पृशन्तिय महोज्वलः ॥ ६४ ॥ उच्चहम्यंसमुद्दीव्यत् पुरे यत्र महाधनाः । पौराः प्रवीणा गुणिनः स्वधर्मनिपुणा वसुः ॥ ६५ ॥ सुंदर्यः सुंदराकाराः शरद्विधुनिभाननाः । गुणलक्षणसंपन्ना विरेजुवंत्र निमंलाः ॥ ६६ ॥ तयोस्तत्र सुतावास्तां यो हो सद्भाग्यञ्चालिनो । एकोऽभयकुमारोन्यो चारिषेण: शुभाकृति: ।। ६७ ।) ज्येष्ठो न्यायप्रचीणोऽमूत्तदन्यस्तापसोत्तमः । द्वाभ्यां स शुशुभे सूर्यचंद्राभ्यांमिव संततं । ६८ ॥ वने राजगृहस्यासन् उउदलाः पंचपर्वताः । विपुलाचलनामैको विभावास्यो द्वितीयकः ॥ ६९ ।) रत्नाचलः तृतीयश्च चतुर्थश्चूलपर्वतः । हेमाचलः पंचमश्च पंचेमे पर्वताः स्मृताः ॥ ७० ॥ जंब्ह्रीपे प्रसिद्धारते तेषां यो विषुलाचलः । प्रमोः समवसारश्रोः महावीरस्य तत्र वै ॥ ७१ ॥ समायाता कदाचिलद्वर्णनं ऋयतेऽधना । एकयोजनमानेन लंबीभूदायतस्तथा ॥ ७२ ॥ प्रथमं धूलिसालोस्ति ततः सालत्रयं स्मृतं । तदृतं धूलिसालस्तु रतनरेणुमयो मतः ॥ ७३ ॥ तस्मात्त्रथमसालस्तु १ जांबूनदिविनिमितः । ततो रूपमयो ज्ञेयो द्वितीयः साल उत्तमः ॥ ७४ ॥

रू मालोस्ति इति क. पुस्तके.

सबसे पहिले घूलिसाल नामक प्राकार है, तदनंतर तीन घूलिसाल प्राकार हैं, वह वृत्ताकार हैं, और वह घूलिसाल रत्नमय है।। ७३।। धूलिसाल सुवर्ण के द्वारा निर्मित है दूसरा प्राकार चांदीके द्वारा निर्मित है, तीसरा स्फटिकका है और अनेक रत्नोंसे संयुक्त है, धूलीसाल के अंतरमें चारो दिशावोमें सुवर्ण के द्वारा निर्मित चार मानस्त्रभ हैं. उसके पास ही जलकुंड है, वे चार दिशावोमें चार सरोवरके समान शोशित हो रहे हैं। त्रिमेखलासे युक्त वे मानस्त्रम चारों दिशावोमें स्थित होकर मानी लोगोंके मानको अपहरण करते हैं उन मानस्त्रमां-पर चार चार सिद्धविव विराजमान हैं। पहिला प्राकार जो सुवर्णमय है उसके वाहर एक खाई है, उसके अंदर सुंदर बगीवा है, जहां अनेक जातिके पुष्प प्रफुहिलत होकर योगाको प्राप्त हो रहे हैं। उसके वीचमें यह स्वर्णप्राकार वहुत ही मनोहर दीखता है, जिससे चारों द्वारपर मंगल द्रव्योंका संचय दिख रहा है।। ७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०।।

उससे प्रत्येक द्वारपर दो दो नाट्यशालयें हैं, उसके पास ही वगीचा व विचित्र वेदिका है, उसपर अनेक ध्वजादिक मंगल द्रव्य हैं, इसी प्रकार आगेके सबैं "प्राकारोमें व्यवस्था समझनी चाहिये, उन प्राकारोंके वीच कल्पवृक्षोंका वन हैं. उनमें अनेक स्तूप हैं, जिनपर सिद्ध विव विराजमान हैं, उसी प्रकार अनेक महलके समूह हैं जो देवतावोंके लिए कीडास्थान है, जहां देवगण अनेक प्रकारकी कीडा करते हुए यूमते रहते हैं ॥ ८०-८५॥

आगेका स्फाटिक प्राकार भी इसी प्रकार है, कुछ विशेष है वह संक्षेपसे कहा जाता है। इस वीचमें १२ कोच्ठ वने हुए हैं। वे कोच्ठ वहुत विस्तृत, शुभा सुंदर हैं, उन कोच्ठोमें जो रहते हैं उनके संबंधमें अब कहता हूं।। ८६-८७।। उनमें सबसे पहिले कोठमें गणधर व मुनीस्वर रहते हैं, दूसरे कोठमें कल्पवासिनी देवियां रहती हैं, तीसरे कोठमें आयिकायें रहती हैं, तीये कोठमें ज्योतिच्क देवियां, तक्तपुर्धारवीचोध्य मंगळाण्यस्य ॥ ८० ॥
तत्रतिहारकं हे नार्यदाके प्रक्षिति ।
तत्रद्योपयमं विश्वं तत्रस्यद्गुर्वीविका ॥ ८१ ॥
तदंतमंत्रद्योप्तास्य पयार्थासी ध्यामिकः ।
एवमेय हितीयोगि स्प्यसालोवयार्यताम् ॥ ८२ ॥
विशेषः किस्यस्त्येष वर्ण्यते ललितेः पदेः ।
तच्छालांतगंतं कल्पय्थाणां यनमृत्तमं ॥ ८३ ॥
तिसम्स्तूपायली चाधोमुखदुंदुनिसिन्नभाः ।
दर्शनीयुः सदा सिद्धाय्यास्तुदुपरि स्थिताः ॥ ८४ ॥

ततो हर्म्यावली देवकीडास्यानमनत्तमं ।

ततः स्फटिकसालोपि पूर्ववद्वणितो वधैः ।

देवाः विचित्रकोडाभिः विहरंति ययास्यिताः ॥ ८५ ॥

विशेषो वर्ण्यतेऽस्माभिः संक्षेपेणैव सज्जनाः ॥ ८६ ॥ कोण्ठाः द्वादश संप्रोक्ताः तन्मध्ये विस्तृताः शुभाः । तत्रस्थानादितो वक्ष्ये गणेशाद्यान् यथाकमं ॥ ८७ ॥

चन्द्रमात्र महामानानुष्यः द्वारामा । । सर्वत्रमेत्रः आस्तरि राजानाः ने सनोदरः । पांचवेमें व्यंतर देवियां, छठेमें भवनवासी देवियां, सातवेमें भवनधासी देव, आठवेमें व्यंतर देव, नवमें कोठमें ज्योतिष्क देव, दसवें कोठेमें कल्प-वासी देव, ११ वे कोठेमें मनुष्य एवं वारहवें कोठेमें तियंच, इस प्रकार १२ कोष्ठोंकी व्यवस्था है, जहां अपने अपने अधिकारके स्थानपर वैठकर भव्यजन भगवान्के दर्शन करनेमें उत्सुक रहते हैं।। ८८-८९-९०-९१।।

उसके आगे श्रीमंडप है, जो अनेक जातिके रत्नोंसे निर्मित है, उसके बीचोबीच अत्यंत सुंदर त्रिमेखलापीठ है, उसके अपर चार अंगुल छोडकर अंतरालपर दयानिधि भगवान् महाबीर विराजमान है, उनके अपर छत्रत्रय, प्रभामंडल एवं चौसठ चामरोंका ढोना आदिके साथ अशोक वृक्षादिक अब्द महाप्रातिहार्य भी दृग्गोचर हो रहे हैं, भामंडलमें तीन भूत, तीन भविष्य च एक वर्तमान इस प्रकार ७ भवकें दर्शन होते हैं।। ९२-९३-९४-९५।।

प्रमाकी अधिकतासे वहांपर दिन और रात्रिका भेद ज्ञात नहीं होता है। कहीं देवगण जिनेंद्र प्रतिमाकी पूजा करते हैं, कहीं नृत्य हो रहा है, तो कहीं वाजे वज रहे हैं, कहीं मंगलगान हो रहे हैं, कहीं साधुवोंके द्वारा जिनगुण संकीतंन हो रहा है, साडेवारह करोड प्रकारके वाद्य वहांपर वजते हैं, भगवान्के प्रमावसे जहां पंचाक्चयें सदा होते रहते हैं, वहांपर स्वभावसे परस्पर वैर विरोध रखनेवाले प्राणी भी वैरिवरोधको छोडकर सबके सामने बैठे रहते हैं, सिंह व हाथी, व्याध्य व गाय, विल्ली व चूहा, मयूर व सर्प इसी प्रकार और भी प्राणी परस्पर वैरको छोडकर एकब बैठते हैं, जिनेंद्र भगवंतके प्रभावसे प्रेमसे विहार भी करते हैं।। १९६-१०३।।

इस प्रकार समवसरणका संक्षेपमें वर्णन किया गया है, विस्तारकी जरूरत हो तो महापुराणमें देखलेवे, भगवान् महावीद जिस विपुलाचल-पर पदारे, वहां देवेंद्रने कुवेरको आज्ञा देकर समवसरणकी रचना कराई, जिसमें विराजमान होकर भव्योंको द्याघन प्रमु महावीय धर्मीपदेश प्रदान करते हैं। १०४-१०६॥

रियों नो इसके योर सं एवं स्वायाने कर्त ।

रतस्याधिकारियंको स्व यसुप्रयोक्तयो प्रकृत । ११ विस्ताः भीमंद्राते साना नाविकार्यात्वाति । ११ विस्तायं मृतिविक्तं हि पोक्तिका विभिन्न विभिन्न । १२ विस्तायति सम् यास्ययं मृत्यावी ययाविकाः ।। १२ विस्तायति प्रभागीयतं स्वयायत्व मृत्यावी ययाविकाः ।। १४ विस्तायति भातिसम् प्रातिहामाणि भाष्य से ।

युर्वते सप्तपर्यायाः त्रयो भूताक्त्व भावितः ।। १५ विस्तया वर्तमान एक एवमनुक्रमान् ।

्रप्रभाधिययेन दिवसो रात्रिनं जायते यवचित् ॥ १६ ववचिष्णिनेंद्रप्रतिमा पूजनं चामरेः कृतम् । ववचिन्तृत्यं यवचिद्वाद्यं ववचिन्मंगलमुत्तमम् ॥ १७ वचचित्सतानगानं च यवचित् दुंदुभिनिस्वनः । वचचिष्णिनगुणग्रामकीर्तनं साधुभिः कृतं ॥ १८ ॥ साधं द्वादशकोट्युवता वाद्यभेदाइच ये स्मृताः ।

नदंति स्वस्वरीत्या ते मंद्रश्घ्वितमनोहराः ॥ ९९

१. मृदु इति मृ. पुस्तके.

उगारके रशक मानी बहुत संदुष्ट होकर त्रवृत्युक्तीय पृष्णित स बल्लिकि होनेसाने पुण इलांको लेकर राजा धीनकके पास पहुना और उन कल पुन्नोको धीनकको और देवर निवेदन किया कि राजम् । क्षाजान् सहावीरका सम्बद्धाण विद्यानक वर्षेतपर जन-सरित हो बचा है, यह पहुन्त् आनंद्यानक व सूचा समाचार है, उसी समाचारको निवेदन करनेके लिए के आनकी सेवान उपस्थित हुना है।। १०%-१०८१०९।।

रम मान्दरावस गुवासारको। गुनसर रामा धेरिनको गोगास हुमा, प्रत्ने गुवान परिवारके काम को गोमानंत मानद हुझा ॥ १९०॥

विस दिशामें भगवान् का सम्बन्धन सामा है, उन दिशानी भोर ७ पन बार्ग बहुकर शहकानुको समस्वार निया, उन बनवानका सामृद्रपोडी ब्रह्मकर स्पर्व शक्षिक सार्वतको झाला निया ॥११९-११२॥

सुनी बाद्यवारोकी आता दी गई, भंदी आदि स्वानाद करने सती, परिवार आदिको समयगुरूद दर्शनके नियु मार्गकी विद्याली आता दी गई, हानी, घोटा, एवं, आदिकी विद्यालों को गई हैं, काम-देवके समान मुदर मनको सामन्य करनेताने राजकुमारोकों भी जाने के निए विद्य किया नया, यभी नर-नारी आने के किए सत्यर हुए। गर्व परिवारके नाम, वेगना कानीय पुरूत होकर, भाषाने आद्र द्वारावित्य भाग्यान्ते दर्शनकी दर्शनां सेविकान प्राचान विधानिकार सम्मान्यान पहुंचकर मान्ने वित्ते तीन स्थालिया दी, संत्रके स्थान करा निर्मान गांत करनेवान भाग्यान्ती सदना की प्रकार किया, प्रविद्धि विधिपृत्ते प्राचा करनेवान भाग्यान्ती सदना की प्रकार वेशन में सामन्य है, वृद्धपुत्रम है, मेरे भूमान पानी जीव दश्च संखारमें किसने से साम है, वृद्धपुत्रम है, मेरे भूमान पानी जीव दश्च संखारमें किसने ही है, परनु आनके सुनान प्रमु वितने हैं है सभी ! आपने दश्या सनेक जीव संसारमें तारे गर्म, भाग दीनदमानु है, सत: क्योंने सद्ध मेरे प्रति भी दया करो भागम् ! ।। ११३-१२१।।



जिनकी उत्कृष्ट कृपाके कारण शव्य जीव इस संसार हिं। समुद्रको पारकर मुक्तिको जाते हैं, उन महापुरुषोंके ध्यानसे ही कर्म बद्ध भव्यजीव शुद्ध भावको पाकर सिद्धालयको प्राप्त होते हैं, ऐसे वीर भगवान्का धादर करनेवाले धर्म कर्मके आचरण करनेवाले महापुरुष ध्यानसे उत्पन्न केवल ज्ञानके द्वारा सिद्धालयको प्राप्त करते हैं।।

> इस प्रकार यीक्षित देवदत्तकृत सम्मेदशिखरमाहात्म्यमें विद्यावाचस्पतिः पंडितरत्न । वर्धमान पार्श्वनाय शास्त्रीकृत भावार्थदीपिकामें प्रथम अध्याय

समाप्त हुआ-

### प्रथम अध्याय का सारांश

मंगलाचरण कर ग्रंयकारने सम्मेदिशयह गाहात्म्यको प्रति पादन गरनेकी प्रतिज्ञा की है। सम्मेदिशयह माहात्म्यको भगवान् महाबीरने गणधरको, गणधरने अपने शिष्योंको कहा, प्रमशः लोहानायंने उस ज्ञानको प्राप्त किया, लोहानायं से देवदत्त सूरिको मिला. देवदत्त सूरिने तदनुसार इस ग्रंयको रचना की है।

बीस कूटोंसे कीन कीन तीर्थंकर मुक्तिधामको प्राप्त हुए इसका विवेचन किया है, २० कूटोंसे जिन अनंत सिद्धोंने सिद्धगति का (ला किया है उनका स्मरण, पूजन बंदन करनेसे सर्वार्थंसिद्धिकी प्राप्ति होती है।

सबसे पहिले सगर नंतर मघवान् सनःसुमार, आनंद, प्रभा, श्रेणिक द्योतक ललित दत्त, सुंदप्रभा, गुभश्रेणिक, दत्तवर, सोमप्रभा, अविचल आनंद श्रेणिक, मुप्रभा, चाक्श्रेणिक आदि अनेक राजा संघपति होकर यात्रार्थं गये।

तदनंतर राजगृह व राजगृह के अधिपति श्रेणिकका वर्णन किया है, विपुछाचछ पर्वतपर भगवान् महाबीर के समयसरण सानेका वृत्तांत है। समबसरण रचनाका विवेचन है। राजा श्रेणिक अपने परिवार के साथ महाबीर के सरवसरणमें जाता है, और बहुत विनयके साथ भगवान् महाबीर की बंदना कर आपने आत्म हितको पूछता है। इस संसारसे तरनेका उपाय क्या है। यह पूछछेता है। यह इस सध्यायका सार है।

; (I

# द्रमा अध्याय

भावार्थः- भगवान् महावीरमे हाथ जीट कर श्रीण को निवेदन किया कि भगवन्। वाप भव्यप्राणियों को मुनिज देने वाले हैं, दारणागत जीवों को. दुः बीजो तों के पालन करने में अप श्रेज्य हैं। ये संवारी जीव कम यंत्रने अने क योनिजों में अनग करने हैं, संयनको श्रारण करने में अनम वे हैं, उन को मुनिज कैती होंगी, इन बात को मुने महान् जंका है। प्रभों ! जान के विना कर्ननाज नहीं हो सकता है, और उपजाके विना साम भी नहीं हो सकता है, दन दोनोंके विना संयम ब प्रतकों भी धारण नहीं करम कते हैं, उनके प्राप्त होनेनर थोडे में अपने मुनिज की प्राप्त होस करते हैं, उनके प्राप्त होनेनर थोडे में अपने मुनिज की प्राप्त होस करते हैं, उनके प्राप्त होनेनर थोडे में अपने मुनिज की प्राप्त होस करते कर प्रदान करें, इन प्रकार प्रार्थना को, श्रेणिक में उन मुनिज मार्ग महावीर प्रमुने कहा, श्रेणिक ! संसारीजीवों को भी मुनिज प्राप्त करने का मार्ग प्रतिवादन किया जाता है सुनी १॥ २॥ २॥ ४॥ ४॥ ६॥ ६॥ ६॥ ६॥ ७॥

सम्मेदिवास रको यात्रा करने की भावना जिन मनुष्योंने की, जो सर्वा विसिद्ध रायिका है, उनके हाय में मुक्ति हैं ऐसा समप्तो, अर्थात् वे अवस्य मुक्ति जाते हैं। वहांगर सबसे पहिता कूट सिद्ध ररनामक है जो अत्युत्तम है। जहांसे भगवान् अजितनाय मुक्तिको प्राप्त हुए है। सबसे पहिले सगर चक्कर्तिने इस तीर्यरागकी यात्रा की, हे श्रेणिक उसकी प्रसिद्ध कथाकी मुनो 112-१०11

इस जंबूद्दीयमें पूर्व निरेह है, जिसमे रम्य व प्रवित्त सीता नदीं है। उसके दक्षिण मानमें वरस नामका देश है, यहांपर अनेक धमें वार्ताओं से युक्त पृथ्वीपुर नामका नगर है, जिसका अधिपति धमितमा, दयालु बुद्धिमान् जयसेन नामका राजा है, उसे जयसेना नामकी रानी है, जो गुणवती है, उन दोनों को शुमलक गर्सपत्र धृतिवेग और कविवेण नामके दो पुत्र थे, जो उन दंविवेगों को एवं प्रजावों को सुस प्रदान करते थें 11 ११-१२-१३-१४-१५ ।

धर्मवन्ती भाग्यवन्ती भोगवन्ती वसूवतुः। ती कर्मवज्ञतो मृत्युमेकोऽगादनुजस्तया ॥१६॥ ततः सम्मूच्छितो राजा मंत्रिमः प्रतिवोधितः। तदा संप्राप्य चैत्रयं विरवतः तद्गुणादमूत् ॥१७॥ भनुप्रेक्षां हृदि स्थाप्य द्वादशामंततोचिरं। **च्ये**प्टपुत्राय तद्वाज्यं दावा समगृहीत्तपः ॥१८॥ समुत्सह्य वनं गत्वा यशोधरसमीपतः। दीक्षां गृहीरवा वेज्ञानां सुंचनं पंचमुध्ठिमः ॥१९॥ ष्ट्रत्वा पंचमहाद्यानि व्रतानि समितिस्तथा । पंत वाय त्रिगुष्तिइच प्रमोदात् समधारयत् ॥२०॥ तयः कुत्वायुपाते स सन्यासं प्राप्य चोत्तमं । वेनोऽमूत् घोष्टपे कल्पे नामतोऽयं महाबलः ॥२१॥ दार्वितास्सामारायुष्यं तस्त्रमाणसहस्रतः। वर्षेण्यः परमाहारं मानसं समुपाहरत् ॥२२॥ दाविकालकामभने दवासीय्यछासमतीऽभवन् । इ. यं तत्र महानंबभुग् भूत्वाति स चायुषः ॥२३॥ तामोगेगयो महत्रयोगि ह्यनाकृत्यः स देवराट् । कर्म भागं विभिन्याय भूतले अदतीर्युताम् ॥२४॥

भागाधी- वे दोनी पुत्र धर्मीनाढ, भागाधादी ये। उनमें धैव.
यह होटे पुत्रक विधोन हुआ। उन होदेखेंसे राजा मृद्धित हुआ।
यत्री आदित घोलीवतासी उने तापूत दिया दो उने नगासी येराण
दावक हुआ। प्रदेशासुर्वेक्षार्वेद भावना की। वदमनर अर्थन क्येन्ट
पुत्रको राज्य देवर पर्व वर्षायम्भामा मृतिके पानमें वालद जिनदीका
को। प्रमृद्धि ने सहान्त्रक विधा। देवी प्रकाद प्रमृद्धित, वेष.
मृतिकि, विकृति सदि सहजान गृत्युकीको छोदण कर उनम
सम्मिति, विकृति सदि सहजान गृत्युकीको छोदण कर उनम

आषु के भेउमें १६ के रायंने महायक सामन देव हुआ। बरोबर बार्न नागरको अबू है। २२ हुनार वर्षके बाद आहारको इस्ता होनेवर मानन आहार है। २२ वस जानेके बाद एक बाद स्वामीन्छ्यन निया लाला है। इन प्रकार यहां वहें अनेरके साथ रहते हुए भी जन मामीने वह महायक आह्राय नहीं हुआ।

बंबूई पति भरतसंहित्यन आयोग्यमें नीसण देशमें अयोग्या नामण नगर है। यहां समुद्रीवत्रय नामा राजा राज्य फरवा है। युवना नामकी जनकी राज्ये, दोनों रहे प्रेमसे बहुने थे। यह समुद्रीवत्रय फलाकु वंधमें राज्य्य प्रेमसे बहुने थे। यह समुद्रीवत्रय फलाकु वंधमें राज्य्य पोवमें लाग्य मा। आयुक्ते वंचमें यह महावल स्वर्गसे स्वृत होकर जन वोगों की सावर नामक पुत्र होकर जनका हुना। को अध्यत तंत्रस्थी य परमणीं क या। मन्तर लाग प्रभांकी खाय, ४५० धनुवगरीरप्रमाण पाया था। जनमें १८ लाग पूर्वोकी बाल्य-मालमें हो व्यतीत निया। नंतर नव्यतिद्यको प्राप्त किया। (अयोज जमे नवनिधि व १४ राजोंकी प्राप्ति हुई) ॥१६॥१७॥१८॥१८॥१९॥२०।॥२॥२०।॥२०॥२०।॥२॥२०।।

#### भीनामी दरी का पारण ग्

सक्तरि अमरलानि यहाँ अधियोगिया । निषयी नव सहरण, संबंधता सेन भी हवा ॥५२॥ गडुत्तरनजस्युक्त राज्यावित्वः स्थाः। राजनः तस्य समार्गातकः, राजनं सो राजिनीसीरामावद्या पटिवर्गान्वमहत्त्वोत्तनहात्रसम्भागाः । कोलाक्यमार्यास निस्त्रोत नाम्याक्यकोतिमः ॥२३॥ चतुःपराजीतिलक्षगंणितंगंचागरणेः । सहजा बाजुमे धामगतेरित धराणरी गाइ४॥ कतिचिद्देवतासाधैः तस्य विद्यावरास्त्रया । महासमयेः तैर्युक्तः सगरा राज्यमन्त्रभूत् ॥३५% त एकवाभ् सपं। द्याने सारणी ही स्मामती। अजितंजय एकोगुन्नाम्नात्यदचामितंजयः ।।३६!। भुत्वा तावागती राजा हर्षेण महतोत्सुकः। तत्र गत्वा चिरं भूयो जिरसा प्रणनाम सा ॥३७॥ ् प्रणम्य पदवात्संपूज्य विधिचत्सुरामाश्रितः। बृद्धांजिल्स्ती पत्रच्छ मनोगावं प्रकाशयन् ॥३८॥ युद्दिनाद्रजितेशस्य गोक्षः सम्मेदपर्वते । ह्युतो मया,मुने!्तरमात् दिनादत्वृत्तुर्कं मनः ॥३९॥, सम्मेदशैलय।यायै यात्राविधिरिहोच्यतां । क्रियते केत विधिना कथं कि फलमाप्यते ॥४०॥ नृपवाक्यमिति श्रुत्वा चारणो मुनिरद्यवीत्। धन्योसि भाग्यजलधं ! त्वत्समः को महीतले ॥४१॥ यृतः सम्मेदक्लिन्द्यात्रायं त्वं समृत्सुकः। . श्रुणु राजेंद्र [्तद्यात्राविधि फलमिहोत्तमं ॥४२॥ यात्रोत्मुखो मन्यजीवः प्रथमं सिद्धवंदनां । .विद्याय विद्यवद्भूष्! चतुरसंघं प्रपूज्य च ॥४३॥ सत्कारैः सार्धगान् कृत्वा कुर्याद्यात्रां च शैखरीं । यतयश्चार्यकास्तद्वत् श्रावकाषाविकास्तया ॥४४॥ -चतुरसंघाः समाख्याताः सानियोगाः शुचिवताः । यस्तु मोक्षफलाकांक्षी तितीर्षुमीहसागरम् ॥४५॥

भाषायं: नवनिधि, चौदह रत्नको प्राप्त उस चक्रवर्तिको सुंदरी गृणवती छ्यानवे हजार रानियां थी। ६० हजार पुत्र थे। जो महाबलशां जी व पराक्रमी थे। अञ्चरह करोड उत्तम जातिके घोडे थे। ८४ लाख उत्तम जातिके हाथी थे। इस प्रकार भनेक परि वार वंभवके साथ देवविद्या गरों के द्वारा मंडित पट्खंडको वह पालन कर रहा था।।३१। ३२॥३३॥३४॥३५॥

एक दिनकी वात है। उस अयोध्या नगरके तपोवनमें दो चारण' मुनीदवर पद्यारे। जिनमें एकका नाम या अजितंजय और दूसरेका नाम या अमितंजय। इन दोनों चारण मुनीदवरोंके आगमनको सुनकर राजा वहुत ही प्रसन्न हुआ। वहुत उत्साहके साथ दर्शनके लिए गया। वहां पहुंचकर मुनिचरणोमें भिक्तिसे प्रणाम कर विधिके साथ पूजा की। तदनंतर हाथ जोडकर विनयसे प्रार्थना की कि स्वामिन्! जिस दिनसे मैंने सुना कि भगवान् अजितनायकी मुक्ति सम्मेदपर्वतसे हुई उसी दिनसे सम्मेदिशिखरकी यात्रा करनेकी भावना उत्पन्न हो गई है। इसलिए कृपया सम्मेदिशिखरकी यात्रा, यात्राविधि एवं फलके संवंधमें प्रतिपादन करें ॥३६ ।३६॥३८॥३८॥।४०॥

राजाके इस वचनको सुनकर वह चारणमुनि कहने लगे कि
राजन् ! तुम धन्य हो, तुमसरीखे भाग्यशाली इस भूतलमें कितने
हैं ? तुम सम्मेदशिखरकी यात्राके लिए उत्सुक हो । इसलिए उसकी
यात्राविधि एवं फलको कहते हैं । सुनो । जो यात्राके लिए सबद है वह निश्चय ही भाव्य है । सबसे पहिले वह सिद्धवंदना कर
विधिके साथ चतुरसंघकी पूजा करें । साथमें जानेवाले मुनि आर्थिका
श्रावक श्राविकारूप चतुरसंघका वह सत्कार करें । क्योंकि ये चार
संघके वंधु निर्मलवतके धारक होते हैं । इस प्रकार मोक्षफलके आकांक्षी
मोहसागरको पार करनेकी इच्छासे करें ॥४१॥४२॥४२॥४४॥४५॥

भावारं:- जंतूद्वीपके भश्त क्षेत्रमें कोशल नामक देश हैं। जहां अयोध्यानगर बहुत प्रसिद्ध है। वहांपर राजा वृहरण राज्यपालन कर रहा है। वह अत्यत धार्मिक था। अतः धर्मेष्ट्पी समुद्रके लिए चंत्रमाके सन्तन था। उसे विजयसेना नामको रानी थी। जिसने सोलह स्वप्न देखे।

वह अहिंगद्र देव आकर उसके गर्भमें अवति त होनेवाला है, उससे छह मितने पिहलेसे देवेंद्रको आज्ञासे जुवेरने छह महिनेतक रत्नवृष्टि की । ज्येष्ठ मायकी अमावस्थाके रोज रोहिणी नक्षत्रमे रानी विजयसेनाके गर्भमें वह अवति त हुआ । उससे वह देवी शांभित हुई । माघ शुक्ला दशमीके रोज रोहिणों नक्षत्रमें वह उक्त सूर्यगृहके समान प्रकाशपुंज गृहमें जन्म लिया ।।६१।।६२। ६३।।६४ ।६५।।

उसी समय देवेंद्रादिकाने मेरु पर्वतपर ल जाकर उस जिनेंद्र बालकका जन्माभिषेक क्षीर समृद्रके जलसे किया। पुन: अयोध्या नगरोमें ले जाकर अजितनाथ नामाभिधान कर बहुत आनंदके साथ जिनव लक्के सामने नृत्य किया। उसे देखकर अनेक अन्य देव भी प्रसन्न होकर अनेक प्रकारसे नृत्य करने लगा। अयोध्यामें सर्वत्र आनंद ही आनंद हुआ। इंद्रके साथ देवगण स्वर्गलाकको चल गये।

मातापिता त्रिलोकीनाथ प्रमुको देखकर एवं उसकी बाललीला-वोंको देखकर विशिष्ट आनंदको प्राप्त मेथे। ७२ लाख पूर्व वर्षोकी आयुको आंजतनाथने प्राप्त किया (४५० धनुष) शरीर प्राप्त किया ।।६६॥६७॥६८॥६८॥६०॥

कीमार काल ही व्यतीत कर पितांके द्वारा प्रदत्त राज्यकी अनुभव कर अजितनाय विरक्त हुए। माघ शुक्ल नयमीके रोहिणी नक्षत्रमें दीक्षा ग्रहण की और तप किया। पीप मासके शुक्ल एका दशीके रोज अपरान्ह कालमें केवलज्ञानको प्राप्त किया। तब कुवेरके द्वारा निर्मित समवसरण प्राप्त कर दिल्यध्वनि, गणधरादियोसे युक्त होकर ३२ हजार वर्षीतक भव्योंको आनंदित किया ॥७१॥७२॥७२॥७२॥७५॥



भावार्थः - अजितनाथ भगवान् अनेक क्षेत्री में विहार करते हुए एवं भव्योंको धर्मोपदेश देते हुए सम्मेदाचलपर पधारे और एक मासतक दिव्य. ध्वित आदिका निरोध कर एक हजार मुनियोंके साथ चैत्र शुक्ल पंचमीके रोज प्रतिमायोगको धारण किया एवं सिद्धकूटमें ध्यानाग्निके द्वारा कर्मको जलाकर मोक्षको प्राप्त किया । ६॥७०॥७८॥

इस प्रकार मुनिराजके वचनको सुनकर सगर चन्नवितिने सम्मेद. शिखरकी यात्राके लिए तैयारी की। एवं चतुःसंघको साथमें लेकर पहिले दिन ३ कोस प्रयाण किया। उसके साथ सारा परिवार था। ८४ लाख हाथी थे। वायुवेगसे जानेदा है घोडे अठारह करोड थे। ८४ लाख रथ, करोड पदाती, असंस्य विद्याधर, करोडो ध्वज, दुंदुिं आदि वाद्य, आदिके द्वारा समस्त देशके लोगोंको असन्न करते हुए राजा सम्मेदिश स्तरपर पहुचे।

सगरचन्नवर्तिने वहां सिद्धवरक्टपर अजितनाथके चरणोंकी स्थापना की। नतर वार वार पानितसे उनके चरणोंकी पूजा कर तीन वार समस्त पर्वतकी परिक्रमा की। बहुत वडे उत्सव के जयजय-कारके साथ बहुत वडा महोदसव निया।

इस महान् उत्सवको देशाकर देवोने पंचादचर्य वृष्टि की इसे देशकर वहां सभी कादचर्यचिकत हुए ॥७९॥८०॥८१॥८२॥८३॥ ८४॥८५॥८६॥

उस स्टिबरकूटमें भगवान् आजतनाथके साथ एक हजार मुनि
मुहित्धामको गये। उसके बाद एक अर्धुद ८४ वरेड ४५ लाखा मुनि
उस सिद्धवरकूटसे मुनितको गये हैं। एक कूटमें मुनितको प्राप्त हुए
सिद्धोंकी संस्था नहीं वह सबते हैं तो पूर्ण कूट की संस्था कीन वि
कहे ? अर्थात् वह कहना या गिनना बहुत वृद्धिन वाम है ॥८७। ८८।
८९॥९०॥

मधीक्षप्रकार कर साहित्र के हैं व संपूर्ण है Herr land of the transfer of 1970s वर्गन्त लेजियात्रकोरा एक रिक्स महार्क्त त्राप्त कृत वर्ष सम्मानिक । १५ ए तिकेत्वारकमालोकन नाजो मन्ति विदिवने । महानीरेन कर्ति रं यमान तल सामात । १८३५ देव्ह् भीजित्हात वर्षकवने नानाभम तंपारं भोरामोप्रतिस्थिपणिकका भी गोभाने जिले कोहानावंबरेण भूग वस्ति भूगाणिका, सभ्य ए सम्मेरं प्रति यांतु भाषणीहताः सर्वालीमाद्वपदं ५९४॥ इति सम्भे : बैलगाहास्मी श्रीसगरचणातियात्रानाव दिलीयोऽध्यायः

भावार्थ:- जो सम्भेदानवकी यात्रा भागपूर्वक करता है उसकी फल क्या होता है ? राजन् ! उमे मुनो ! ३२ गरी र प्रोप अपवासके करनेका जो फल होता है उस फलका सम्मेदीयण रकी मात्रा करने वाला यात्रिक पाता है। नरकगति व तिथेनगतिका वंत्र उसे नहीं होता है। यह भगवान् महावीरने कहा है। अतः प्रशाण है। इस प्रकार श्री जिनेंद्र भगवंतके द्वारा प्रतिनादित कथन अनेक अनक दूर करनेवाला है। सम्मेदिशिकार वंदनाका फल भागवान् वर्धमान द्वारा प्रतिपादित है। लोहाचार्यने उसे पुनः समर्थन किया है। इमिल भाव्यगण इस वातको ध्यानमें रखकर सत्र श्वीसद्धिदायक सम्मेदिशह की यात्रा अवश्य करें ॥९१॥९२॥९३॥९४॥

इस प्रकार सम्मेदशिकारमाहात्म्यमें श्री विद्यावाचरपति वर्धमान पार्वनाथ शास्त्रीकृत भावार्वदीपिका टीकामें दूसरा अध्याय समाप्त हुआ

#### द्वितीय अध्यायका सारांश

भगवान् महावीरके समवसरणमें श्रेणिकने प्रवन किया कि भग-ज्ञानके विना क नाश नहीं होता है, तपके विना ज्ञानकी भाष्ति नहीं होती है। इशालए तम व ज्ञानकें जो अधिकारी नहीं हैं उनको मोक्षका क्या उपाय है, यह क्रुपा कर वतलाईये। तब भागवा ने दिव्यध्वनिसे निरूपण किया कि जो कोई शुद्ध मावसे सम्मेदशिख की गात्राको करता है वह निश्चित हो मोक्षको प्राप्त करता है। वहांपर उर्वप्रयम अजितनाथका मोक्षस्यान सिद्धवरकृट नामका है। उसका श्रांन सगर चक्रवातिने किया। यहां उर ग्रंयकारने सगरचक्रवातिके वरित्रका वर्णन किया है। और उन्होंने अजितंजय मुनीश्वरके पास प्रमेदशिखरजी यात्राकी महत्ताको अवगत किया। उन्होने यथागम इस यात्राविधिका प्रतिपादन किया । साथ ही सगर चकवितके प्रश्न-र भायवान् अजितनायके वृत्तांतको भी बहुत विस्तारके साथ कहा । प्रजितनाथ तीर्थंकरका गर्भजन्म तप केवल एवं निर्वाणका विस्तारक अय इस अध्यायमें कथन किया है। अजितनाय तीर्थं करने प्रतिमा-गोगके साथ चैत्र जुडल पंचमीके रोज सिद्धवरक्टसे सर्व कर्मीको त्र्यानरूपी अन्तिसे जलाकर मुक्तिको प्राप्त कर लिया। चारण मुनि-प्रोंके उपदेशसे सगरचक्रवर्ति वहुत ही प्रसन्न हुए । उसी दिन सम्राट् तगरने श्म मृहुर्तमें यात्राका संकल्य किया। वहुत मक्तिपूर्वक वर्व परिवारके साथ मिलकर सम्मेदशिखरकी यात्रा की । उक्त कृटसे प्रजितनाथके वाद एक अर्वुद ८४ करोड, ४५ लाख मुनियोने सिद्ध-बामको प्राप्त किया है। इस पर्वतराजकी वंदना भावसहित जो करतें हैं उन्हें ३२ करोड प्रेपधोपवासका फल मिलता है। साथ ही नरक तेयंचायुका बंध नहीं होता है।

सम्मेदशिखर यात्राका फल श्री भगवान् महावीरके द्वारा प्रति-गादित है। उसे श्रद्धा करनी चाहिये। जो भीव्य श्रद्धापूर्वक इस यात्राको करते हैं वे निद्म्वयसे संसार परिश्रमणको दूर करते हैं। मुलिक्ति व पूर्वन्ति वनके व भा នៅដែរ ស្តេច ១១មើល មុខទំប आपुष्पकारी केन्द्रवे करीर भीव भिद्रके प्रया भूतजीक्षा समाप्ता प्रतिक क्षित्रे । महोद्दरीता अन्नाद पालपा १०५० वर्ष ॥५॥ त्रवीविवस्मुपशेष् व्यति । (चारे वे व्यत् । इयासोब्द्यवास्परी अन्तुप्रतिभेषनम्बर्ग । १०।। अयापूत् सप्तनरक्षयैनावित्वीवदृष्। तावस्त्रमाणविकृतिते भोदलगराकनः ।:११॥ अणिमाद्यष्टसिद्धीनामीदवरोषं तनोनिधिः। अहमिद्रसुखास्वादी तत्रातिष्ठत्तपोवलात् ॥१२॥ सर्वायुष्यविशिष्डेषु पट्सु मासेषु तत्र च । पुनर्मूम्यवताराय समयोतिकमागतः ॥१३॥ जंबूद्वीपोदिते क्षेत्रे भारते विषये महान्। आभीर इति व्याख्यातः पवित्रो धर्मवृद्धितः ॥१४॥ श्रावस्तिपुरमात्रास्ते तत्रेक्ष्वाकुकुले महान् । राजा काश्यपगोत्रस्य जितारिः संवमूव हि ॥१५॥

## तीसरा अध्याय

भावाय:- अय श्री शंभवनाय तीर्थकरका वर्णन विया जाता है। जिन्होने दत्तत्रवर्णकृतसे तपरमधी कर मुख्तको प्राप्त किया ॥१॥ इस जंबूद्वीपके पूर्व विदेहके सीना नरीके उत्तर भागमें कच्छ नामका देश हैं। जहां शेष्पुर नामका नगर है। वहां राजा विमलवाहन राज्यपालन कर रहा था। काल रिव्यं एक दिन मेथको उत्पन्न नष्ट हाते हुए देखकर उने वैराग्य उत्तत्त हुआ। यह संसारसील्य शसाय है। अतः यह गुणके समान है यह जानकर अपने पुत्र विमलकीर्तिको राज्य दिया। तदनंतर समयसरणमें स्वयंत्रम् तीर्थकरके पास जाकच जिनदीक्षा ली। पोडयकारण नावनावोंको माकर तीर्थकर प्रकृतिका संध किया।

अंतमें सनाधिमरणमें देहत्यान कर पूर्वप्रैवेषकके तुदर्शन विमानमें अहिंमिद्र देव होकर उत्तम हुना। उन्नको आणु २३ सागरोपमकीं थी। घरीरवा उत्तमें शाठअंगुल प्रमाण था। शुक्लव्योक साथ युक्त होते हुए २३ हजार वर्षोके बाद एक वार दह मानसआहार छेता था। २३ पक्षके बाद एक वार द्वासीव्य्वान करता था। उत्तम अम्हचर्यके साथ देवगितके उत्तम भोगोंका भोगता था। उत्तके अवधिकानको मर्यादा सन्तम नरकत्वकी थी। और वहींतक विकिया तेजवल परामन आदिको मर्यादा थी। अणिना, महिमा, लिघना, गरिमा, प्रान्त, प्राकाम्य ईशित्व, विशित्व, इस प्रकारके अच्छ ऐदय-योंको अनुमय वरते हुए वह पूर्व तपाफलसे अहिंब्द्र पदके सुखक। इह प्रयोद्ध अनुभव करता था।

सर्व आयुष्यको सुखपूर्वक भोगते हुए अब केवल छह महीने नाकी रह गये हैं। अब यह पृथ्वीपर बाकर जन्म लेनेवाला है। इस प्रकार लंतिम समय आ गया है।।२॥३॥४॥५॥६॥७॥८॥१॥१०।। ११॥१२॥१३॥

र्जवृद्धीपके भरत क्षेत्रमें आभीर देशमें श्रावस्ति नामक नगर है। वहां इक्ष्याकुवंश, काश्यपगोत्रमें उत्पन्न जितारि नामका राजा या। जो धर्मवृद्धि करनेत्राला था ॥१४॥१५॥

75 PT

मादार्थ: उसकी रानी अने मुग्ने स्थान स्वाको नामकी थी, जो अनेक श्रम परिणामीस युक्त होनेक कारण शंजाको । प्रिया स्थानी थी ।।१६॥ देवेदने सर्वीधर्जानसे जीन हिया र ए िक वह अहरि इ रानी सुपेणाके गर्भमें अवतरित होनेवाला है। अतः छह महीनेतक रत्नवृष्टि इरनेके लिए कुनेरको आजा दो। छह भट गरामा साम्यास्ट होते हुए देखकर मंत्री राजांसहित सर्व पुरंजनोंको साहित सर्व पुरंजनोंको साहित सर्व पुरंजनोंको साहित सर्व पुरंजनोंको

एक दिन फाल्गुन सामके ज्वल पक्षके मृगिजरा नक्षत्रमें उस देवीने षोड्या स्वप्नोंको देखा और स्वप्नके अंतमें मुखके अंदग सार्चमं हु मा ॥१८॥ हाधीके प्रवेशको देखा तो आश्चर्यचिकत होकर प्रातःकाल अपने पितसे निवेदन किया। उन्होंने उसका फल जो वताया उससे वह बहुत ही आनंदित हुई। वह बहामिंद्र देव गर्भमें अवतिरत हुआ। उस पुण्यगर्भके कारण वह माठा बालस्यंको छिपानेवाली घरदकालकी चंद्रमिक समान शोभित हुई। मार्गशीय मासके हिन्द्रेलया निर्णमिक रोज रा ी सुवेणाने पुष्ठरत्नको जन्म दिया ॥१९॥२०॥११॥२२॥

इस विषयको देवेंद्रने जानकर ऐरावत हार्थीको सुसन्जित क्य जन्माभिषेककी तैयारी की। वह ऐश्रवत हायी एक लाख योजन उन्नत है। उसे ३२ मूल हैं। प्रति मूलमें बाठ बात है। हब एक दांतिके अपन एक एक सरोवन है। एक एक सरोवनमें १२५ क्रमल है। और उनमें पन्नीय हैं। और उनमें पन्चीस पन्चीम बहे, उत्तम कमल, हैं। एह एक कमलके एक हजार आठ दल (सब) हैं। उन दलोंके का ब नृत्यके जाननेवाली देवांगनार्गे जृत्यांका पही हैं। उत्तकी संख्या २७ को है। इस प्रकार सबके प्रनिकी सार्किवितः करती हुई वे वहाँ न मर रही है। ११६३१। १३६७ इस्लिक्ट्रिक्टिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्

उस ऐरावतप्र चढक्र देवेंद्र असंद्ये देवोंके साथ आ नगरपव गया । संवसे पहिले उन्हें उसे पुष्प नगरीकी व प्रवी दी। एवं उस महलते उपायक पाय जिल्ला के किन में वह प्रवेतपथ गया। वहां क्षीर समूद्रके एकसी बाठ सुवेशकल्यांस जन्माभिषक कर भगवान्को वडी भवित की ॥२३॥२४॥२५॥२६॥२७॥२८॥२९॥३०। जय निर्धोपपूर्वं च तत्राह्नंमंगलं परं। देवेशलक्षणं दिव्यं दिदीपे देवताचिते ॥३१॥ सहस्राण्टशताधिवयगणितानि शुमानि च। बाह्याभ्यंतर्राचन्हानि वभूवुस्तस्य वर्त्मणि ॥३२॥ ततस्सुरेंद्रस्तं देवं श्रावस्तिपुरमानयत् । भूपांगेन समारोप्य तांडवं समदर्शयत् ॥३३॥ प्रसन्नचेतसा फृत्वा ततस्तं शंभवाभिधं। मांत्रके तं समर्प्याय स देवस्स्वांपुरी ययौ ॥३४॥ गते कालेय त्रित्रिंशत्कोटिसागरसम्मिते । ं,अजितेशादमूत्तत्र काले श्रीशंमवप्रमु: ॥३५:१ पष्ठिलक्षोपत पूर्वायुः तस्य देवस्य चामवत् । ं चतुव्दतयनुमनिं कायोत्सेधः प्रकीतितः ॥३६॥ ं पंचोत्तरदशप्रोवत-लंक्षपूर्वप्रमाणतः । कालस्तस्य व्यतीयाय कीमारे तत्कुतुहलात् ॥३७॥ ततो राजा बम्बासी राज्यैतस्य सुर्घामणः। चतुरत्तरचत्वारिशत् पूर्वा भोगतो गताः ॥३८॥ े एकदा सिहपीठे सः सुखासीनः प्रजेश्वरः । तारापातं ददंशींग्रे तदा चिले विचितयत् ॥३९॥ तारापातयवेत्तद्धि सर्वमंगादिकं भवि। नद्वयद्यवेव संसारः सारो न हवि चितितः ॥४०॥ अनुप्रेक्षां द्वावशकां मावयामास मानसे। त्वा लौकांतिका देवाः प्राप्ता भूपतिसन्निधी ॥४१॥ ं छत्रुस्तुत्त्रामृतं वेव विमर्शमिति को मुचि । विर्ध्याद्वाच्यसंपत्ती अपि प्राप्तं विरक्ततां ॥४२॥ तदा राज्यं सुपुत्राय दत्यासी सार्वभौमनं । रवयमारुह्य निद्धार्थौ शिविकामव् मृतप्रमा ।।४३॥ न्पविचाधरगुरेहकां देवकृतोत्पयः । र्तपोयलम्पागरछत् गोयीणगणस्संस्तुतः ॥४४॥ महिन्द्रानिधारण्यं मार्गे माति सिते बले। पंचरंग्यां स जप्रार् ततीबीक्षामनाकुलः १,४५॥

भावार्थ:- जयजयकार करते हुए भगवान्के शरीरमें स्थित १००८ लक्षणोंको देखकर देवेंद्र बहुत ही प्रसन्न हुआ। तदनंतर श्रावस्तिनगरमें ले जाकर मातापिताओंके पास वालकको सोंपकर देवेंद्रने वांडव नृत्यं कियाँ। बहुत प्रसन्नताके साथ उक्त वालकको शंभवनाय यह नामामिद्यान कर माताके गोदमें वालकको देकर देवेंद्र सपरिवार अपने स्थानपर चला गया।

अजितनायके वाद ३ साग करोड वर्षों के जाने के वाद संभवनायकी जत्मित हुई। संभवनायकी आयु साठ लाख पूर्व थी। ४०० धनुष प्रमाण शरीरका जत्मेष्य था। कुमारकालमें १५ लाख पूर्व वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष होने वाद शाजानें शंमवकुमारको राज्यपद प्रदान किया। राज्यपालन करते हुए राज्यकालमें ४४ लाख पूर्व व्यतीत हुए। एक विनकी वात है। वह शंभवप्रमु सिहासनपर सुखासनमें विराजमान हैं। अकस्मात् आकाशसे एक ताराका पतन हुआ। उसे देखकर उन्होंने विचार किया। ११।३२।।३४।।३४।।३५।।३६।।३८।।३८।।३८।।

इस संसारमें सभी शरीरवैभवाडिक तारापतनके समान ही नश्वर हैं, चंचल है, इसमें कोई सार नहीं है। तत्काल उन्होने अपने मनमें द्वादश अनुप्रेक्षाबोंकी भावना की।

उसी समय लौकांतिक देव आये। प्रमुसे कहने लगे कि भग -वन्! आपने बहुत ही सुंदर विचार किया है। 'राज्य व संपत्तिसे विगिवत होना यह साहजिक है, संसार असार है।

प्रभुते राज्यको पुत्रके कंधेपर रखक् र स्वयं विद्याधर राजा व देवोंके द्वारा प्रचालित है दे ये नामक शिविकापर चढकर तपोवनके प्रति प्रस्थान किया। देवगण उस समय जयजयकार कर रहे थे। मार्गशीप मासके शुक्ल पक्षके पूर्णिमाके रोज सहेतुक वनमें उन्होंने प्रवेश किया।।४०।।४१॥४२॥४३॥४४॥४५॥ सहन्नेस्सह भूपार्जः दीक्षितीयं महाप्रमुः । महाव्रतानि पैचाइच घृत्वा तेजोर्कसिन्नमः ॥४६॥ मनः वर्ययबोधाद्घो चपूच किल तन्सणात्। अंतर्मुहर्ते तत्ज्ञानं प्रःदुरासीत्प्रमीस्तदा ॥४७॥ द्वितीये दिवसे देवो नगरं कनकामिछं। ग वा िक्षां समकरोत् कनकप्रमुभूपतेः ॥४८॥ आहारसमये लेमे पंचाइचर्याणि भूपतिः। पुनः समागमद्देवः तपोवनमन्तमं ॥४९॥ द्विसप्ततिसमं देवः छद्मस्यः तप आघरन् । कातिकस्य चतुर्व्या स फुल्लायामपरान्हके ॥५०॥ पच्छोपवासकुच्छालतले केवलमाप सः। तदा समवसारः सः स्वयं शकादिनिर्मितः ॥५१॥ यथासंख्यं गणेद्राइच तिर्यगंता प्रहापिताः। स्वे भ्वे कोच्छे विराजंते प्रमुस्तवनतत्पराः ॥५२॥ सहस्रमूर्यसबुकाः तत्र सिहासने शुभे । विभूतिसहितः सम्याय्यराजत तपीनिधिः ॥५३॥ गणेत्राग्रेदच संपूष्टो दिव्यव्वनिमुदाहरन् । नाताध्रमीं विद्यां स कृतवान् तत्र निर्मलं ।।५४॥ विह्त्य धर्मसदेशान् षष्ठीमानप्रमाणतः । आयपि रवं दिव्यनादं तवा समहरत्प्रमुः ॥५५ । गम्भेददस्य बलक्ट मृनिवरेस्सह । संप्रत्य तत्र शुद्धातमा मासमेकपुषासह ॥५६॥ वैजाल दाक्रवण्याचे महरामुनिमिसाह । देवाविदेन संप्राप मुस्ति परमेंदुर्लमाम् ॥५७। तशास्त्रामकोधिकोष्ट्राच्य नवधैयं द्विसप्तति । यताभावपद्रमाणि द्विचलास्तिवृत्तरं ॥५८॥ धकति वं चत्त्यमंति मंख्याप्रमाणतः। व्यक्तित्रवयेते सनास्त्रतेव सिद्धनाम् ॥५९॥ नन्त्वदरमयास्य सम्पर्यात्रः विद्यापितः । अवेदनरकार्याद्यं नाडो भयी। निदिचन ॥६०॥ भायायः - वहांस्य निराजुक हो कर समवान्ते ह्वार राजावां के साथ जिनवीशा की। पंचमहायतादि मूलगूणोंको घारण किया। तस्काक ही उन्हें मनावर्षयशानकी उस्पत्ति हुई। अर्थान् अंतर्भूहतंने होउन्हों ने उसने मनावर्षयशानको प्राप्त किया। दूसरे दिन उन्होंने, कनकपुर नामके नगरमें पहुंचकर कानकप्रम् राजाके गही, धाहार प्रहण किया। बाहारवानके समय पंचारचयं पृष्टि हुई। तुदनंतर-प्रभूने दीक्षावनके अति गमन विया। एवं अने क क्याइत उपस्य रहकर तप किया।

नंतर पार्तिक एष्ण चेतुर्धिक अपरेश्ह कालमें पण्ठीपवासक्तः रहते हुए एक स्वच्छ जिलातलपुर प्रमुने केवल्झानको प्राप्त किया। इस समय देथेंद्रने केवल्झानकत्याणको संत्रप्त कर समवसरणका निर्माण कराया। वसमें गणधरको ब्रादि लेकर तिर्यन्तर्यतके सभी भव्य वसने २ कोठोमें विराजमान थे। प्रमुको स्तुतिमें लीन थें।

अष्टमहादीतिहार्यांदि पैनेवेसि युक्त मनवान् सिदासनगर हजार सूर्येसि भी अधिक प्रकाशने जगमगति हुए विराजमान ये। गणधरादि-कोंने प्रदन होनेपर दिल्पष्टवांनके द्वारा प्रभुने धर्मो ग्रेदेश देते हुए अनेक देशोमें बिहार किया।

एक महिनेकी क्षाय शेव रहतेपर प्रमुने दिव्यध्यनि य समान् सरणका त्याग किया एवं गुम्मेद्रधालर है ध्रक्त कूट्यर लेनेक पुनियों है साथ पहुंचकर एक महीनेतक तमाधियांगको धारण जिया है बेसास सुक्त पष्टीके रोज प्रमुने हजार मुनियोंके साथ परम दुर्लभ मुक्ति-पदको प्राप्त किया।

तदनंतर उस घवलक्ट्से अभिनंदन तीर्यंकरम्यंत नी कोदाकोटी बहत्तर लाख सात हजार पांचसों व्यालीस भव्य मुक्तिको न्याप्त हुए। उक्त घवलक्टकी यात्रा जो भावपूर्वक करते हैं जन्हें तियंच गति एवं नरकनतिका बंध निश्चित ही नाश होता है।।४६ से ५३॥

भावार्थ:— उनत धवलकृटकी यात्रासे ४२ लाख प्रेषधोपवासका फल प्राप्त होता है। एक कृटकी यात्रासे यह फल प्रप्त होता है तो सर्व कूटोंकी यात्रासे क्या फल होगा इसे कहनेके लिए सरस्वती भ समर्थ नहीं है।।६१।।६२।।

जंबद्दीपके भरत क्षेत्र में वर्ग देशमें हैं मेपूर नामक नगर है जहां हेमदत्त नामक धार्मिक राजा राज्य कर रहा था। उसकी रानी जयसेना क्षित्र नामकी थी। ये दोनों पुंबह न थे। महान् विभवको पाकर भी सदा पुत्रकी इच्छासे आकुलित थे।

एक दिन रानीने हैं मदत्त राजासे कहा कि स्वामिन् ! पुत्रकी इच्छा है। उसके लिए कोई प्रयतन किया जाय। राजाने कहा कि संसारमें शभ मशुभ सभी कमें के बशसे होते हैं। फिर भी रानीने कहा कि प्रभी! फिर भी प्रयतन करना तो आवश्यक है।

तदनंतर दोनों चंपावनमें पहुचे । वह पर श क वृक्षके नीचे तप करते हुए दो चारण मृनियोंको देखा । देनाने मुनिराजोंको परिकम देकर भनितसे चंदना की । तदनंतर प्रार्थना की कि मगुवान् ! कृत्या मेरे निवेदनको श्रवण करें।

इस जगतमे में अपूत्र हूं। मुझे पुत्र होगा था नहीं ? तब मुनिराज़ने विचार कर नहा कि राजन ! मेरे कथनके, अनुसार करो । सम्मेद शिखरकी यात्रासे तुम्हें पृत्रसंतित होगी । पृत्रसौक्ष्मके पाकर बाद तुम मुक्तिको प्राप्त करोगे । मुनिकी आज्ञा पाकर अपनी रानीके साथ लाल वस्त्र पहनकर यात्राकी तथारी की । चार संघके एक करोड भव्योंके साथ वहत वैभवसे राजा हेमदत्त सम्मेदिशखर गया । उस पर्वतको तीन प्रदक्षिणा देकर आनंदसे भित्तसे वंदना पूजा कर अपने नहलमें आया । तदनंतर उसे रतनदत्त नामक पुत्र हुआ । उसीके वंशमें मध—वान चक्रवित भी हुआ । उसने भी २२ लाख भव्योंके साथ सम्मेद—वान चक्रवित भी हुआ । उसने भी २२ लाख भव्योंके साथ सम्मेद—वान चक्रवित भी हुआ । उसने भी २२ लाख भव्योंके साथ सम्मेद—वान चक्रवित भी हुआ । उसने भी २२ लाख भव्योंके साथ सम्मेद—वान चक्रवित भी हुआ । उसने भी २२ लाख भव्योंके साथ सम्मेद—

<sup>🕲</sup> अन्य पुस्तकोमे हेमसेनीका उल्लेख है।

याचा सम्वेद्रतं ज्या वर्षण्याच्या ।

पर्वाप गर्म ग्रंतंत्व प्रवेष प्रांति । । । ।

गर्वमानीवितः पर्वा प्रवेशवार्षीयः च गर् ।

स्वाप्तानीवितः पर्वा प्रवेशवार्षीयः च गर् ।

स्वाप्तानीवितः पर्वा प्रवेशवार्षीयः च गर् ।

स्वाप्तानीवितः स्वाप्तान वर्षायात् द्रियाः ।

स्वापादामिनसम्बं भुवनयं ज्ञानािवस्याधियः ।

स्वाप्तीहाटवित्तस्य पातु स्ततं श्रीसंभयो यः प्रमुः ॥७८।

दत्तविवत्तपूरिवितसम्बद्धित्यम्भेद्रिवरमाहारम्

दत्तव्यव्यक्तृत्वर्णनं नाम

स्वीयोश्यायः

भागयं:— इस प्रधार सम्मेद शितार की यात्रा सब एटार पूर्ण करनेवाली है, धम अये काम और मोशहली न्युवंगं के फल इच्छा रखनेवाले विवेकी मच्यों के द्वारा अवश्य करने योग्य है। यात्रा के उत्तम फल को मगवान् महायोरने तलाश्वात् लोहाच प्रतिपादित किया। अत्रहत मध्यों के लिए वह प्रमाणभूत है, उसे नहीं मानते हैं। और यात्रा के वे अधिकारी नहीं हैं। ॥७६-

श्रीसम्मेदशिखर के प्रकात अने ह योगींद्रों के द्वारा व घनलकूटपर कायोत्सर्गवें स्थित हो हर जिस संमयनाथ मानव ज्ञानामिन के द्वारा कभी को नाश किया यह मगवान, संभवनाथ हमारी रक्षा करें 11७८॥

इस प्रकार सम्मेदशिखरनाहारम्यमे दत्त अवलकू टबर्णनमें विद्यावाचस्पति पं. वर्धमान पार्वनाथ शास्त्री रिवत भावार्थदीपिका टीकामें

# तीसरा अध्याय

समाप्तः हुआ।

## तृतीय अध्यायका सारांश

इस प्रध्यायमें संभवनाथ तीर्यंकरके चरित्रका वर्णन करते हुए ग्रंय कारने राजा विमलवाहन उत्तका वैराज्य एवं पुत्र विमलकीतिको राज्य देकर दीला छेनेका वर्णन किया है। एवं थीटन कारण भाषनावींको भाकर उत्त विमलवाहनने तीर्यंकर प्रकृतिका बंध किया।

अहिंग्द्र होगर जन्म. आयुक्ते छह महिने वाको रहनेपर श्रावस्ति नगर में जिलारि राजाको पानी मुपंचा रानीके गर्भमें अवतन्त्र, देवेंद्र में हारा कुवेरको जाता देकर धावस्ति नगरमें रत्नवृष्टि कराई, माताने १६ स्वप्नोंको देखा, मार्गदीर्ष गुपल १५ को प्रमुखा जन्म. देवेंद्रके— द्वारा ऐरावत हाघीपर आम्ब्यूपर पांछुक घिलापर ले जाना एवं यहां पर जन्मामिषेक कल्याण. देवेंद्रने आकर जिनवालककी मातापितायोंको सोंपकर तांछव नृत्व किथा, एवं घंभवनाय नामाभिद्यानकर स्वगंलोक में चला गया।

वित्तनाय के ३३ सागर करोट वर्षों वाद संभवनाय हुए. ४४ लाखपूर्व वाल्पणल व राज्यकाल व उनके व्यतीत हुए। तागपत्तनको देखकर दरवार ही उन्हे वैराम्य उत्पन्न हुआ। स्वमंसे लीकांतिक देव आये, उन्होने प्रमुकी स्तुति को। देवेंद्रने व्यविश्वानसे जानकर यहेनुक नामक तपीवनमें दीधा कल्याणका विधान किया। वदसंतर उन्हे तप करते हुए कातिक कु. ४ के रोज केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई, देवेंद्रने समवसरण को रचना की।

आयुके अंतर्गे अनेक देगोर्मे विहार करते हुए प्रभूने सम्मेदा-चलके दत्त धवलकूटार पहुंचकर निविकत्वक समाधि धारण की । वैगाल सुदी ६ के रॉज हजारो मुनियोंके ताथ निर्वाणको प्राप्त किया, एसके याद करोडों मुनियोंने दव दत्तधवल कृटसे अभिनंदन तीथैपर्यत मुक्तिधामको प्राप्त किया है। अतः वह कृट पवित्र हैं। जो कोई यात्रा भावपूर्वक इस दत्तधवलकृटकी धंदना करता है उन्दें तियंच व नर्रक गतिकी प्राप्ति होती नहीं है। और वे कमदा सोक्षको प्राप्त करते हैं।

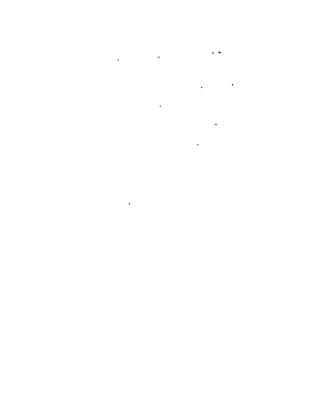

# चौथा अध्याय

भाषावै:- करोड सूर्योने भी अधिक प्रनायते संग्वत काय-लांछनमे युवत कामजान् अभिनंदन यसवंत रहे ।

जब्दीयरे पूर्योपदेह में सीना नदीने दिश्य भागमें सुंदर मंगला वती नामक देश है. वहांपर रत्नसंचय नामक नगर है, उसे महायल नाम का राजा पाठन करता हैं, वह ' पुष्पजील था, महामेना नामको उसकी रामी थीं। उसके माम राजा संगर मुखको यथेट अनुभय-कर रहा था।

एक दिन दर्पमि आपना मृत्य देखते हुए एक सफेद बालको देसकर उसे संभार भीगमे वैशाय उत्पन्न हुआ। पंचमहाप्रत पदायभ्य बादि गृणोंको घारण कर एवं पोट्य भावनायोंको भाते हुए सूर्य के समान तेजापुंज होकर यह मुनि सुंदर प्रतीत हो रहे ये।

कायु के अन्तर्में सन्याम थिधिसे देहना त्याम कर सर्वाविश्विद्य ने जाकर जन्म लिया। अपने उपोबलने अहमिद्र पदको प्राप्त कर उसने ३३ सागर आयुको प्राप्त किया। ३३ हजार वर्षोके बाद एक बार मानस आहार यह अहमिद्र लेता था। ३३ पक्षोंके बाद एकवार दवासोच्छ्वास लेता था। चार अंगुल कम एन हस्त प्रमाण उसने शरीर का उसिध था। ब्रह्मचर्य के धारक वह ब्रह्मिद्र स्था तत्यचर्चाने हत्वर था एवं कभी कथी सिद्धानिमें मन्न गहता था।

इस प्रकार अन्य अहमिद्रों के साथ यथेटट मुख्यों अनुगव करतें हुए आयुके अवसानमें छह महीने बाकी रहे, तब कर्मधाय करने की इन्छाने वह इस भूमिपर अवतरित होनेवाला था। अर्थात् वह तीर्थ-कर होकर इस भूमि में आनेवाला है। स पुण्यक्या की मैं अब कहता हूं, सज्जन लीम अवस्य अवण करें। १-१५।

भावार्थः - जंबूद्वीपके भरतसंत्रमें कीसल नामका देश है, वहां अयोध्या नामकी नगरी है। वहां इक्ष्वाकुवंश, काश्यप्गीतके राजा स्वयंवर जो पुण्यशील था, राज्य पालन कर रहा है। उसकी रानी सिद्धार्था है, जो पित के मन को आकर्षित करनेवाली है। उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए देवेंद्रने कुवेरको साज्ञा देकर छह महिनेतक रत्नवृद्धि कराई जिसे देखकर सबकी बाइचर्य हुआ।

तदनंतर वेशाख मासके शुक्ल पष्ठीके पुनर्वसु नक्षत्रमे उस सिद्धार्था रानीने सोलह स्वप्नोंको देखा। स्वप्नांतमे मुखमे गजका प्रवेश देखकर प्रातःकाल पतीके समीप स्वप्नवृत्तांतको निवेदन किया। राजाने उन स्वप्नोंके फलको प्रतिपादन किया। जिसे सुनकर रानी प्रसन्न हुई।

उस अहमिद्र देवकी आयु पूर्ण होनेपर यहाँ इस रानीके गर्भमें आकर उत्पन्न हुआ। नंतर ९ महीनेके बाद माघ मासके शुक्ल द्वादशीके रोज रानीको पुत्रजन्म हुआ।

अवधिज्ञानिक द्वारा देवेंद्रने जानकर अपने असंख्या परिवारके साथ उवत वालकको मेरु पर्वतपर ले गया। वहां देवेंद्रने क्षीरसमुद्रके जलसे अभिषेककर पुनः आयोध्या नगरमें लाकर सिहासनपर विराज— मान किया, यथावत् आदर वेंद्रनादिकर तांडव नृत्यको प्रारंभ किया एवं माताकी गोदमे वालकको सोंगुकर अपने परिवार-के साथ वह इन्द्र देवलोकको चला गया।

संभवनाथके अनंतर दस छील कोटि सागर वर्षीके जाते के बाद अभिनंदन तीर्थंकर का जन्म हुआ। उन्हें पंजास छील पूर्वकी आयु थी ३५० घनुष प्रमाण उनका डारीश था। स्वर्णके समात उनके डारीशकी कांति थी। सुलसे बढते हुएँ अभिनंदन वालक अपनी वाल चेण्टावोसे मातापिताको एवं अन्य सभीको आनंदित करता था।।१६-३०।।

भाषाय- गुमारपालके स्वतीत हीनेवर विशामे द्वारा प्रवस राज्यको तस्त्रीने प्राप्त किया, अनेका स्थिवकि साथ विवाह होनेपर अभिनंदनगाय बहुण मुख्ये समयको स्वतीत कर रहे थे।

एक दिन की शत है। प्रभू अन्ते महलको छतपर भैठे हुए सू प्रशीमाशी देख रहे है। प्रवक्तिका भेष उत्पन्न होनार विचरित हो रहा है। इन द्वयो देखकर प्रभक्ते हरकाल वैराध्य उत्पन्न हुआ। छोगांतिक देखके आवार स्पृति की। तदनेतर देखका उत्सवके साथ माघ मातके शुक्त द्वाद्याके रोज पुनर्वेनु नक्षत्रमें स्वयंभूवनमें पहुं— पकर प्रभृते साथ परमणाव- जैनेंद्र देखा ली।

मितियून अवाधवान तो पहिनेसे थे। देशा लेते ही घौषा मनः पर्यो वान भी प्रत्य हुए। दूरि दिन प्रमुने इंद्रव्य राजाने घर विधि पूर्वेक खीरके छाह क्यो प्रहण सिक्षा। पूनः नवीवनमें पहुंचकर तप करना प्राप्त ।

वठारह वर्षत्क की नमें बहुकर घोर तक्का आसरण करते हुए पीप गुदा चनुदंगीके व कार्य प्रक्षक मूलमें प्रमृते केवलज्ञानको प्रका किया। उस नम्य देवेंद्रेनें कुववकी कामा देकर संमध्सरणकी रचना कराई। एव प्रमृत्त्व समयक्षणमें विराजनान हुए। गणहरा-दिक समस्त परिवार भी एक्षित हुए। घाति कर्वके नास होनेसे केवलज्ञान होनेके सुध अनुवन्तुष्ट्यकी भी प्राप्ति हुई। अत: सूर्यके समान प्रमृतिक युंज में।

त्वनंतर प्रभूने महापुर्योके तथा मुनियोंके प्रश्नको सुनकर अपनी दिख्यवाणीस धर्मीवदेश दिया। अनंतभव्योने उपदेश मुनकर आनंदको प्राप्त किया। समबनरणमे दिख्यध्यन के द्वारा भव्योंको उपदेशामृत विलाने हुए प्रभूने अंग, बंग, बलिंग, कादमीर, मालक हम्भीर, खंड, घीट, महाराष्ट्र एवं लाट बादि अनेक देशामे विहार किया।। ३१-४५॥

इत्यादिधमें सत्रेषु प्रमुणा धर्मरूपिणा । यदृच्छयाखिलै: साधै विहार कृतम्त्रम ॥४६॥ · मासमात्राविशिष्टे स्वायुअसौः संहरन् ध्वान । सम्मेदपर्वतं गत्वा स्थिताहचानदकूटके ॥४७॥ शुक्लच्यानघरो देव: चैत्रांसितदले शुमे । सहस्रमुनिमिस्सार्दं प्रतिमायोगनास्यितः ॥४८० केवलज्ञानदीप्ताग्नि-दग्धकर्मवनः प्रमुः । पूर्वोक्तमृनिभिस्सार्घं निर्वाणयदनाय सः ॥४९॥ सत्त्रमाधिष्ठतत्कूट-यात्रामाहात्म्य गुत्तन्। बक्ष्ये येन कृता यात्रा तथा तत्कथ गन्यहं ॥५ गा त्रिसप्तत्युक्तकोटीनां को टसप्तति कोटयः। सप्ततिप्रोत्रतलक्षाश्च सप्तसः या गतप्रमात् ॥५१॥ सहस्राणि द्विचत्वारिकःपराणि क्रतानि च। पंचेत्युक्त प्रमाणा हि तत्रम्थाः सिद्धतां गताः ॥५२॥ जंबूद्वीपे शुचि क्षेत्रे भारते पूचर्वदरे। राजा पूर्णपुरस्यासीत् नामतः रत्नशेखरः ॥५३॥ राजी तस्य महापुण्या नाम्ना सा चद्रिकावती । तद्भूषवद्गे विजय-भद्रोऽभूद्धरणोपतिः ॥५४॥ पूर्वासेक्तो गुणानिधिः भव्यो भव्यजनस्तुतः । रववर्मसायने स्वतः प्रजासंतोषकारकः ॥५५॥ स एकदा निजेच्छ तः से । अनुमतः प्रभुः। प्रोत्कुल्लद्रसमालाढ्यो पुढायुक्तो वनं ययौ ॥५६॥ लिहमनो पुनिस्तत्र तत्समीप सः भूपतिः । गत्वा मनीवच:कार्यः तत्पादी चाष्ण्यदत ॥५७॥ पुनर्वित ग पप्रच्छ प्रसन्नवस्मा नृषः। नंदर्भय वंद्रक्तिरुणैः विकमञ्जेच करवैः ॥५८॥ महाराज पुने! शैलराज मध्मेद उत्तम:। तंत्र कोत्नुकेता गुर्वी मच्चेतमि सदा स्थितः ॥५९॥ भ विनी तस्य योषा में कि वा तैव मक्सने ।

भावार्थः - बनेंक धर्मक्षेत्रोमें गणधरादिकोंके साथ विहर कर धर्मवर्षा करने के बाद एक महीने की आयु जब बाकी रही तब सम्मेद शिखरपर पहुंच गये, एवं आनंदकूटके ऊपर हजार मुनियोंके साथ शुक्ल ध्यानको धारणकर चैत्र बदी मे प्रतिमायोग की धारण कर खड़े हुए। केवलज्ञानक्ष्पी खिनसे कर्ममल को जलाकर प्रमुते उन हजार मुनियोंके साथ मोक्षधामको प्राप्त किया।।४६॥४९॥४८॥४९॥

चनत आनंदक्टकीं यात्रा करने की महिमा एवं उनत यात्राके फलको अब प्रतिपादन करता हूं ॥५०॥

वादमे उस लानंदकूटमें ७१ कोडाकोडी, ७० कोटी, ७० लाख ७ हजार पांच सौ ४२ मुनियोनें सिद्धवामको प्राप्त किया ॥५१॥५२॥

इस जंबूद्वीपके भरत क्षेत्रमें पूर्णपुर के अधिनित रत्नशेखर नामक राजा हुआ। उसकी रानी पुण्यवती चंद्रिकामती नामकी थी। उस राजाके वंशमे विजयमद्र नामक राजा हुआ, जो गुणशील, भव्य, भव्य जनींके द्वारा वंदित, अपने धर्म में तत्पर एवं अजावींको न्याय— नीतिसे पालन कर संतुष्ट करता था।

एक दिन वह विजयभद्र राजा अपने परिवारके साथ एक सुंदर वनमें गया जहां सिहसेन नामक मुनि तपद्रवर्या कर रहे थे। उनके पास राजाने पहुंचकर मन वचन कायको शुद्धिसे मिनत के साथ वंदन। की एवं मुनिराजसे प्रसन्न वित्तसे प्रका किया कि स्वामिन्! सम्मेदशैलकी यात्रा बहुत उत्तम व पुण्यप्रदा है, उस यात्रा के लिए मेरे मनमें बड़ी उत्कंठा है। वह यात्रा मुझे होगी या नहीं? आप सब जानते हैं, अतः मुझे कृपया प्रतिपादन करें। उस मब्य नृपके प्रक्तोंको सुनकर मुनिराजने इस प्रकार निरूपण किया। ।।५३॥५४॥५४॥५५॥५६॥५७॥५८॥५८॥५८॥

भूपतेऽवधिभूतेन मया वित्ते विचारितः। तव सम्मेदशैलस्य यात्रा नूनं मविष्यति ॥६१॥ गुणगंभीरसिधुस्त्वं सत्यभावसमन्वितः। भन्योऽसि भन्यजीवानां तस्य यात्रा स्मृता बुवैः ॥६ मुनिवाक्यं समाकर्ण्यं राजा ह्रयंसमाकुलः। यात्रोन्मुखो वभूवासी श्रीमत्सम्मेदभूमृतः ॥६३॥ वार्ता सम्मेदयात्राया गता पृथ्वीपतेः 🤀 तदा। अमन्यस्तन्महीपालः सोपि यात्रीनपुषीऽभवत् ॥६४। राजा विजयमद्रोऽसी ससंघइच ससैनिकः चचाल गिरियात्रायै कृतनानामहोत्सवः ॥६५॥ सोऽपि राजाचलद्यात्रा-मृद्द्श्य बलसंयुतः। स्वप्नेज्यव्यतस्वपुत्रं स मृतं मोहान्यवर्तत ॥६६॥ गतो चिजयमदः सः सम्मेदं संघसंयुतः। विधिवाकृतवान् यात्रा परमानंदसंयुतः । ६७॥ यात्रा अमन्यजीवानां सम्मेदस्य न व समृता। भन्या एव सुयात्राहां इत्युक्तो संशयो न हि ॥६८॥ जटासेनोऽमवद्राजा सोपि संघसमन्वित:। यात्रां कृत्व। विधानेन सम्मेदाचलभूमृतः ॥६९॥ राज्यं विमावसेनाय दत्वा राज्याभिषेकतः। हात्रिशनलक्षजीवैश्च दीक्षां जग्राह धार्मिक, ॥७०॥ अयास्य 🖈 तिमिरं छित्वा केवलज्ञानभानुना। पुर्वावतजीवैस्सहितः सिद्धालयमवाप सः ॥७१। विभावसेनवंशेम्ब्राजा विषयसेनक । तेन सम्मेदयात्रा वे कृता श्रोचक्रवतिना ॥७२॥ आनंदकृत्महिमा कथितो बहुविस्तरः। संघमितः कृता तेन बहुधा धर्मधारिणा ॥७३॥ सम्मदानंदक्टस्य दक्षेत्राद्भान्यमानवः। फलं लक्षीपत्रामानामत्रियोडिशिनां लभेत् ॥७४॥ नीयमा नामभी धेव न गति प्राप्नुयात्वयचित्। र्दृतिययं फल चंतक्तरम मुनिधिसम्तं ॥७५॥ 🛪 पुर देश पाठनारम् 🖈 अपादक कर्मतिमार द्वीत ए पूर्वा मावार्य- राजन् ! अवधिज्ञानसे मैने विचार किया, तुम्हे सम्मेद ही यात्रा निश्चित रूपसे होगी । तुम बहुत ही गंभीर हो, सत्य हो, भव्य हो, भव्योंकों यह यात्रा अवस्य होती है । मूनिराजके ो सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ एवं सम्मेदिशिखरकी यात्रा १ तैयारी की-, इस बार्जा को सुनकर अनेक लोग इस यात्राकें १ सुक हुए एवं एक अभव्य राजा भी यात्रा के लिए सन्नद्ध हुआ। वजयमद्भ बहुत भिवतके साथ चतुःसंघसे युवत होकर अनेक वों सहित यात्राके लिए रवाना हुआ। और बडे आनंदके स पर्वतराजकी वंदनर की।

एक अभव्य राजा भी इनके साथ ही वंदना के लिए गया। मार्गमें ही अपने पुत्रमरणका स्वप्न देखा तो मोहते वापिस लोटा अभव्य जीवों को यह यात्रा नहीं होती है। भव्योंको ही यह होती है, यह सत्य है।

गटासेन नामक राजाने चतुस्तंघसहित होकर विधिके साथ शिखरकी यात्रा की, तत्काल उसे वैरान्य उत्पन्न हुआ। अपने भावसेनको राज्य देकर ३२ लाख लोगोंके साथ जिनदीक्षा ली। अमस्त वातियों कर्मोंकी नाशकर केवलज्ञान प्राप्त किया।

विभावसेन राजाके वंशमे विष्यसेन नामक राजा हुआ, उस उने भी सम्मेदरौल की यामा विधिवत् की, एवं अनेक प्रका-रमनित की।

सम्मेदशिखरपर स्थित अनंदकृटके दर्शनसे १६ लाख उप-ा फल प्राप्त होता है। उस जीवको पुनः कभी तिर्यंच गृति रकगितका वंध नहीं होता है। इस प्रकारके महाफलको एक दर्शनसे भव्यजीव प्राप्त करता है, ऐसा मुनियोने प्रतिवादन, है।। ६१-७५।।

## चौथे अध्यायका सारांश

भगवान् अभिनंदने स्थामीको नमस्गारं कर जंबूद्वीपके पूर्वविदेत्त स्थित सीतानदीके दक्षिण भागमें रस्तसंचयपुर, वहांका राजा महावल रानी महासेना. एक दिन देपणमें सफैद बाल की देखकर उसे धराग्य उत्पन्न होना, विमलवाहन मृतिसे दीक्षित होना, आयुक्ते अन्तमें सन्यास विद्विसे देहत्यागकर सर्वाचिसिद्धिमें जन्म. सदैनंतर छह महिनेकी आयु धाकी रहनेपर देवेंद्रको आज्ञासे सुवेरकी जंबूद्वीपके भरतक्षेत्रके अयो-ध्या नगरमें रन्नवृष्टी कराई, यह राजा स्वयंवर रानी सिद्धायिक गर्म में जन्म लिया, देवेंद्र जन्माभिषेक कत्याणकर अमिनंदन नामाणिधान-धर मातापिताकी सोंगा, बालक दिनार दिन परिवृद्ध होने छगा। योवन कालमें पिताके द्वारा प्रदेश राज्यको स्वीकार किया।

एकदिन लपने महलकी छत्तपर बैठे हुए इंद्रधनुष्यको निंदर होते हुए देखकर गरीर भीगदिसे विरंपत हुए, लोगिति हेव उसी समय नाये व प्रभुकी स्तुति की, तदनंतर माथ घा, १२ पुनवंतु नक्षत्रमें दोक्षा ली, दीधीक अमेतर ही उन्हें मनाप्यय ज्ञानकी प्राप्त हुई। इंद्रदेश्त राजासे लाहारकों लेकर तपीवनमें १८ वर्षत्य मीन धारणकर हुए तप किया, तदनंतर पीप मुदी १४ को केवलजान प्राप्त किया, सीधमेंद्रने समवसरणकी रचना की, दिन्यध्निक्ते हारा प्रमुते उपदेश दिया। ३० हजार देशों निहार किया। तदनंतर एक महिनेकी लाय काल हमेंपर सम्मेदिशिखरपर लानंदक्ष्यमें पहुंचे, वहांपर लाहम-इयानमें मेन हीकर कियं वदी में एक हजार मानबीं साथ मीक्ष-इयानमें प्रमुत किया।

तव्संतर उस मूटेंसे ३७ करीड, ७०५७० मुनियीने मोसलाम किया। मंतर पूर्णपुरक राजा रत्नकोखर व चंद्रमति रानीके वंतर्में चे चजयमंद्र राजा हुआ। उसने जननी सेना परिवारके साथ सम्मेद— वाखरके अनिंदकूटकी यात्रा की, भव्योंकी ही सम्मेद शिखर की यात्रा शेती है। अभव्यों की होती नहीं है। तदनंतर यात्राके ठे छए उत्पुक्त होकर जैटासेन महाराज अपनी सेनाके साथ गया अपने प्रचिमसेनको राज्य देकर दीक्षों छो. तपीमय जीवनसे सर्व कर्मोंकी गिसकर सिद्धालयको प्राप्त किया। इसी परंपरामें विजयसेन राजाने वी बात्रा की, इस आनंदकुटकी महिमा अगाध है।

# द्यथ पंत्रमोऽध्यायः

तीर्थकरः पंचमी यः स्मरणात्मुमतिप्रदः। वंदे सुमतिनाथं तं सुमितिःयेगमीइयरम् ॥ १॥ सर्वातिशयसपन्नमध्ययधीनिकेतनम् । सुमत्याप्त्यं सदा वंदे सुमतिः कोकलक्षणः ॥२॥ नमस्तुभ्यं भगवते त्रलावयगुरवे नमः। नंगी भव्यानंदकर्त्रे सुमितप्रभवे नमः ॥३॥ चतुंक्तरलक्षीयत योजने विस्तृती महान्। वीव्यते धातकीखंडी विदेहशेनसपुतः ॥४॥ तत्र सीतानंदी रम्या कल्पच्नी तदुत्तरे। समृद्धवेशस्संमाति नामतः पुष्कलावती ॥५॥ पुंडरीकपुरं तत्र रम्यं रम्यजनोपितं । धृतिषेणों महान् राजा पातिस्म नगरं च तं ॥६॥ महापुण्यप्रभावात् स जतापमतुलं गतः। अशेपवैरिवंशं च समखंडयंदीश्वरः ॥७॥ अतापः प्रतिष्ठलं च तस्य राज्ञोप्यवर्धतः। सामदानावयो भेददंडौ राजा विधाय सः ॥८॥ . इ.स्ववज्ञे निखिलां चक्रे प्रजाइच समरंजयत । ्रप्रतिपङ्चंद्रवत्तस्य राज्य वृद्धिमुपागतम् ॥९॥ ः सप्तब्यसननाशं च कृत्वा सर्वजनेषु सः। \_ वर्णाक्षमोचिताःचैव राजा धर्मानचालयत् ॥१ ॥ सर्वेषामाप सन्चित्ते मूमीश सः सद्गुणैः। जितेंद्रियस्य तस्यासीत् जितेंद्रियगणाः प्रजाः ॥११॥ ईत्यस्सप्त नो दृष्टाः तस्य देशे सुधनिणः। निष्कदंकं स्वकं राज्यं अन्वभूत्स महोदय: ॥१२॥ कदाचित्सीधमारुह्य सिहासनगतः प्रमुः। अपइयत्स्चपुरं रम्यं सर्वसिद्धिसमृद्धिमत् ॥१३॥ मृतपुत्रं समादाय गच्छंतं पथि मानवं । किचिन्निरीक्ष्य भव्योसौ तत्क्षणाद्विरतोऽभवत् ॥१४॥ बुट्यासारं हि संसारं सत्तपः कृतिसमुत्सुकः। पुत्राय निरदास्थाय राज्ये दत्वा वने गत. ॥१५॥

## पांचवा अध्यायकात कर्

भावार्थ:- पंचम तीर्थंकर सवको सुमित देनेवाले थी सुमितिनाथ को में नमस्कार करता हूं।।।। अनेक अतिश्वार्थोंकी प्राप्त, अक्षय अंतरंग व वहिरंग रहमी के अस्पिद चक्रवाकपक्षीके चिन्हसे युक्त थी सुमितिनाथ जिनेद्रको सुमितिकी प्राप्तिके लिए सदा वंदना करता हूं।।२।। भगवन् । आप तीत लोकके गुरु हैं, भव्योंको आनंद प्रदान करनेवाले हैं, सर्वको सुमिति देनेवाले हैं, अंतः आपको नम-स्काय हो।।३।।

चार लाख योजन विस्तरिसे युवत घातकी खंड ही पेसे, विदेह सेय है, जहां सीता कर के उत्तर मागमें पुष्कलावती कामके देश है, वहां सुंदर पुंडरीक नामके नगर हैं। जिसे राजा घतियेण पालन कर रहा है, महान् पुण्यके प्रभावसे वह राजा पराकमी था। सबै राज्य विका जीतकर सामदान भेद दंडरूपी स्थायनी हिसे राज्यकी कसमस्त प्रजावोंको उसने वश कर लिया था। दिनपर दिन वह राज्य वृद्धिगत हो रहा था, वणिश्रमी दिन धर्मीको राजाने स्वयं पालन कर प्रजाववोंसे पालन कराया। वह सबयं जितिहिय था। बनेक सद्गुणोसे संपन्न था। उसके राज्यमें कोई भी ईित भीति बादि नहीं थी, अतः सबके हृदयमें राजाने स्थान प्राप्त किया, वह अनेक कालतक निष्कंटक राज्यको पालन करते हुए हुए से काल व्यति व कर रहा था। स्व

एक दिनकी बात है, राजाने अपने महिलकी छतपर सितुत्रके नगरकी शोभ को देखनेमें दलचित था, हिंदनेमें लोग एक मितुत्रके शवको स्मशानकी आप छ जो रहे थे। उसे देखते ही भव्यातमा राजा इस संसारसे विरक्त हुआ है, सोचा कि यह संसार, निश्चित ही असार है, इसमें कोई किसीका नहीं है, यह विचार करते हुए, तपके लिए उसका मन उत्साहत हुआ। निरद नामक अपने सुत्रको राज्य देकर दी क्षा वनके लिए प्रस्थान किया एक समही सामहत है। प्रसन्न चित्तसे जिनदीक्षाको ग्रहण किया गर्थ-१५॥ जिन्दी जानको ग्रहण किया गर्थ-१५॥ जिन्दी जानको ग्रहण किया गर्थ-१५॥ जिन्दी जानको जानको

एकादशांगविद्म्तवा वेहम्नेहं समत्यजत् धीक्षां जग्राह तत्रैव मुप्रसन्नेन चैतमा ॥१६॥ विजित्य महिनार्यु सं कारणानि च पीडिन । संमान्य तेप उप्र चे दघार वनगी भूनि: ।(१७।।

तीर्थक्तमाय संप्राप्य वुर्लमं सर्वमानवैः ।

सर्वायंसिद्धी संदोव्यहें जयंते गतः प्रमुः ।

सन्यासविधिनांतें स देहं त्वक्त्वा शुचित्यलें ॥ १८॥

अहर्मिद्रत्वमापेदे सर्वगोर्वाणसैवितः ॥१६॥ त्रिविशत्सागरायुं सै: त्रित्रिशत्समितेषुं च । सहस्राज्वसुगन्छत्सु मीनसाहारमाहरत् ॥२०॥ जितिशत्पक्षगमने तबस्यीये समुच्छवसन् । चतुरंगुलकन्यूनं हंस्तम।वैशरीरकः ॥२१॥ भागालेश्यान्वतः श्रीमान् अवधिज्ञानसागरः । राती मरफपयेते ज्ञानु चोद्धतुमप्यसी ।। २२॥ विकर्तु भ्येप्रभाविन पूर्णीकर्तुं च तेजसा । समयः राततं वैदो बहाचर्यसुखान्वितः ॥२३॥ व्यात्वीनं सप्ततत्वानां शुर्वन्नमितमोद्दमाक् । धामागायः समभवंत् तत्रायुषि गते सिति ॥२४॥ अनग्यन्त्रप्रयमीलयेणि सर्वकर्महायाय सः। कॅरानकरिसादी तिष्ठत् सिद्धध्यीनपर्ययंगः ११२५१ विद्वनामात्वास्यतः विद्यपूजारतेप्रमुः । गिद्धमंत्राविनपुणं: गिद्धवल्पोध्यद्दयंत ॥२६॥ विकृति गैन काहे भरतभीन उत्ते । र्भाष्ट्री विवयंत्रक्षेण्यापुरी विडयंवनीहरा ॥२७॥ २५ नेवरधी राजा मंगेन्याच्या च तित्रपा। शत गर म धर्माना लोक्ति मुलमन्त्रमूत् ॥२८ रकः स्थायक्षिमा श्रीसंदर्शस्त्राममं हृति । ब म महत्वप्रस्थितं भगोगंग सर्वेव स ॥२९॥ र कारतकेषीक्षाम् धमर्थमित्रदेशनः।

वे व्यार्ग विकासिक्ष भागानि शिल्पालये ॥३०।

मायार्थः— महाप्रतीको पोलन करते हुए अपने देह के स्नेहका
मृनिराजने त्याग किया। मोह्यपूर्ण जीतकर पोण्यानावताओं को नावना
को, एवं पोर तपका आनरण किया, जिसके फलस्वस्य तीर्थकर नाम
कर्मणा वंध किया जो अनन्य दुर्लम है। लायुके लग्तमें सन्यास विधि
के हारा देहत्याग कर सर्वाधिकिद्धिमे वैजयंत नामक विमानमें वह— विद्व देव होकर जतम्म हुआ। जिसकी तेवा अनेक देवगण करते थे।
३३ लागरकी जहां लायु है, तेतीस हजार वर्षीके बाद एकबार मानव
खाहार है, तेतीस प्रतीके याद एकबार स्यासीन्छ्वास है,
४ अंगुल्य्यून एक हस्तप्रमाण गरीरको धारण करते हुए
पुक्ल लेदयासे युक्त, सातवें नरहतक के लयधिशानसे संपन्न, वहींतक
विक्रिया करने में समर्थ वह देव ब्रह्मचर्यन युक्त होकर तत्वचर्षीमे
स्था निरत रहता था।

वहां की आयूपूर्वि करने में अब छह महीने वाकी हैं, शहीं मह पदमें अनन्य दुर्लंग मुखने होते हुए की समस्त कभौ के नाशके लिए उसका मन सदा आयुलित हो रहा था, इसलिए वह बहां के 'सुलों के प्रति बनासकत होते हुए सदा सिद्धव्यान, सिद्धजन, सिद्धप्रान, सिद्धवियक चर्चा करते हुए सिद्धों के समान मालुन हो रहा था ॥१६—२६॥

इस जंबूद्वीपके उत्तम भरतक्षेत्रमें कोसल देशके अयोध्यानामकी गरी है, जिसे मेघरघ नामक राजा पालन कर रहा है। मंगलानामकी सिकी रानी थी, धर्मात्मा राजाने उस रानी के साथ लेकिक मुखका चेट्ट अनुभव किया ॥२७॥२८॥

देवेंद्रने अपने अवधिज्ञानसे जान लिया कि अहमिंद्रका गमन मंगळा रानीके गर्भमें होनेवाला है, इसिलए उसने नगरमें वं राजालयमें कुवेरको आज्ञा देकर रत्नवृष्टि कराई। सबको उक्त देवसे बाह्यमें व आनंद हुआ।।२९।३०।।

एकवा श्रावणे मासे द्वितीयायां सिते दले। मखायां च निशांते सा मंगला तत्र निद्रिता ॥३१॥ अनन्यसुलमान् स्वप्नान् पोडशक्षत भाग्यतः । स्वप्नस्याते च मातंगः प्रविवेश तवाननं ॥३२॥ प्रातः प्रवृद्धा साश्चर्या प्रमोरंतिकमागता । अपूच्छत्तत्कलं तस्मै स प्राह श्रुणु वल्लमे ॥३३॥ भविष्यति सुतस्ते हि भगवान् गुणसागरः। भुत्वा परममीदं सा लेमेऽभूद्गमंबत्यय ॥३४॥ एकादश्यां सिते पक्षे चैत्रमासि चतुर्दशे। नक्षत्रेऽसी त्रिनयनः प्रादुरासीक्जगत्यतिः ॥३५॥ स्वावविजनम तस्याय बुच्चा देवपतिमुँटा । स देवस्तत्र चागत्य देवमादाय मक्तितः ॥३६॥ स्वर्णाचलं स गतवान् तत्र शीराव्धिवारिभिः । अभिषेत्रं चकारास्य सहस्राष्ट्यटैः शुभैः ॥३७॥ यस्त्रेरामरणैदेवं संमूच्यागत्य वेदितः । अयोध्यां भूषभवने संस्थाच्याय प्रपूज्य तं ॥३८॥ तस्य कृत्वा सुमत्माष्ट्रयां देन्यदेवं निवेद्य सः। कृतीत्सवः युर्तः सार्वे प्राप देवालयं ततः ॥३९॥ नवलक्षोक्तकोट्युक्त सागरेष्यभिनंदनात्। गतेषु गुमतिद्वासीत् तन्मध्यायुमहाप्रभुः ॥४०॥ चत्यारिकालुकंत्यक्रीकी विदातचापमः। शरीपीन्सेध आह्यानः तस्य देवस्य चागमे ॥४१॥ रवर्णकांतिः कोमलांगः पुण्यप्रकृतिरीद्वरः । उपजनमञ्जुस्थानः शोमासियुरमुतमः ॥४२॥। ए यात्रपं ननाराच्यारीरी बालचंद्रवत् । वाल्यं ता विलानेद्व बव्धे भूपनाति ॥४३॥ इतक हेळा सम्बन्धिय छीपैः पंकरुटान्नः । वित्तेद्वत्यांकाय भागोत्रज्ञानगर्नेमयः ॥४४॥ रिजासम्बद्धः चालत् म्यानिन्हणेहः। मानवार मुह्दु की नोज्यापर्वकी अन्य । हिन्दू

भागाये- एक दिन्ही बाह है। धारण मुझै २ महानक्षणमें राजी में शिवम प्रकृषों में ग्रेशनावर्गी गुण् निद्वार्ग यो। हम उनमें स्वाम सीलह स्वामीणों देशा। स्थानके अन्तमें मृत्मी गलदोध होने बार भाग हुआ। प्रातः नाम उन्हें ये शाद पिति सभीण पहुंचकर मंत्राण सामी स्वामीण पर पृत्रा, हो सामी बक्षों कि देवी! गृज्यील लीमें- कर तुम्हारे मर्ममें स्वयव्यक्त होते थाना है, ऐसा पृत्र पुन्ने प्राप्य होगा। स्वामीक प्रत्यकों मृत्यक मह महुत ही प्रवास है।

स्वमंतर दिनगर दिन गर्भमें मृद्धि हुई, वदनंतर १ महिनेके बाद भैन गुन्नी ११ गो १४ वे नस्त्रमें पुन्नसम्या जन्म हुन्ना । श्रद्धियानमें दैनेंद्रने ग्रस्त वृद्धांत्रणी ज्ञान किया, अपने देवपरिगानके ग्राम कान र गुमेरनर्थवन्तर एक इन्द्रान साठ प्रमासि जन्मानियेण किया । पुनन्न पर्मात्रवारणीयों विभूषितकर अमेरिया नमनीमें बालक्त्रों से गया, यहां बहुत सादगुरूर संबंध परिमानके गाय रामेनीयां नामा गया। । देवेंद्रने उस ममय दस सालद्रका मुस्ति थे नामने अभिदान निया।

नवलाय कंटो भागरण रचतीत होते के बाद शिमनंदन तीयँ— कर के अनतर मुमितनाय सीमंत्र हुए। उनयी आप अरू लाम पूर्वती भी, ३०० छन्य रारीरका असंध ना, स्वयं के गमान सीतियो धारण करनेयाल कोमल शरीरमें मनन, पुल्यावली पुमित सीमंत्रर सर्वे विधिने शीमिन होने लगे। यथायूगभनाराय सहन्तरको ग्रामण सर्वे यान मुमिति शान्यावस्थामें ही अनेक प्रकारकी बाल्योशायोंने अनेक प्रकारक अमोद प्रमीदोंने सबको प्रमान निवा, एवं दिनवर दिन राज भवनमें यहने छने।

यामकेस, सुंदरमस्तर, सुंदर इसक्षमाल, कमलनेय आदिको देसनेपर सनवा भाग्य सरका दिस रहा था। उन्होंने कर्ण में सतम ठेजापुंज कुंदल को धारण विधा था, जन्मसे ही उन्हें मतिथूत अप-धिनामक तीन जान के, सामधाणके समान सुंदर भृतु दिको धारण कर नहें के, जीर नीसम्मलके संभान सुंदर नेयको धारण कर रहे थे ॥३१-४५॥

तस्योत्तमध्यया युवतः कपोलादशंकांतिजित् । विवाधरस्मुरदनः मुकंठः मुहनुस्तया ॥४६॥ सुभूजास्सुकरा तहत् सुवक्षाःचक्राचिन्हिनः। र्गेभीरनामिस्सर्वागसुंदरः श्रीनिकेतनः ॥४०॥ क्मंपृष्टिपदांभोजः सर्वलक्षणलक्षितः। र्विमुः कीमारतंपत्य ऽजयस्कामञ्चतं मुदा ॥४८॥ दशलक्षीवतपूर्वाञ्च कीमारावसरे गतः। यौवनाविष्टदेहेऽस्मौ शुज्ञभे रूपसागरः ॥४९॥ संप्राप्य पैतिक राज्यं प्रजासरक्षणो सुक:। प्रताप्जितमातंण्डो भूम्यां शक इवावमी ॥५०॥ शुक्ललेक्यायुतः श्रीमाननिष्टविरहः सदा । अनारतेष्टसंबोगी गुणपुण्यप्रवृद्धिमान् ॥५१॥ रूपयोवनशोलोच्च-कुल सद्भावशालिनी:। सुंदर्यः स्ववशे कृत्वा परमं सुखनन्वमूत ॥५२। हिंसाचीर्यह्यं तस्य राज्ये स्वप्नेपि नेव हि। तद्यक्षसुखिनस्सर्वे गार्यातस्म परस्परम् ॥५३॥ एकोनचत्वारिश्चास्यः लक्षपूर्वेस्स राज्यभाक् । फेनावि हेतुना चित्ते वैराग्यं प्राप शुद्धधीः ॥५४॥ असारं सर्वेसंसारं विचायं विरतोऽभवत् । सारस्वतस्तुतो भूयः तपस्सारं विचित्य सः ॥५५॥ षंद्रोपनीतां शिविकां आरुहच सुरसेवित: । सहेतुकवनं प्राप शुण्वतमुरजयध्वनि ॥५६॥ पैशाले शुक्रवशमी 🛧 मलानक्षत्रवासरे। सहस्रभूमिषः साधै दोक्षां जग्राह् तापत्तीम् ॥५७॥ दीक्षानंतरमेवास्य मनीवार्ताप्रवीधकं। तुयंज्ञानममूदिन्ह द्वितीये भैक्ष्यमाचरत् ॥५८॥ गतः पुरे मौमनसे पद्माल्यः तत्र भूपतिः आहार दतवान् तस्मै संप्रापारचर्यपेचकं ॥५९॥ कृत्वा मानापिकं मीनस्थितः सः त्रपोवने गहेलारीयहात् सर्वात् धेर्यमालंदय केवलप् ॥६०॥

🖈 वेराल राष्ट्र नवसी इति का सा सम्बद्ध

भावाय- उसका क्षोछ दर्पणके समान कांतियुक्त या, चंद्रमा ान सुंदर कांतियूक्त दंत ये, इसी प्रकार कंठ ओष्ठ उनके सुंदर इसीप्रकार उनकी मुजावें, हाय, वगैरे सुंदर थे, साथ में हृदर में चत्रका चिन्ह था, नामि गंभीर थी, अधीत् सभी अंगीसे वह ।। छक सुंदर था । अनेक प्रकारके उत्तमीत्तम छक्षणीते युक्त होकर कालमें ही सेकडों कामदेवको जीतकर वह राज्यपालन कर रहा दस लाख पूर्व वर्ष उनके कौमार कालमें गये, तदनंतर यौवना-को प्राप्त वे सींदर्पेस सुद्योभिन होने लगे। पत्क राज्यको पाकर ने भ्रजाजनोंकी रक्षा उत्साहसे की, अपने अतापसे सुर्यकी उन्होंने लिया था, जिससे नरलोकमें स्वर्गीधिपतिके समान मालूम हो रे । द्युवल लेक्यासे युक्त होकर समस्त इष्टसंयोग से अनारत एवं टसंयोगसे रहित होकर उन्होंने राज्यका अनुभव किया। अपने र पुष्प की वृद्धि करते हुए अनेक रूप योवन कुलशोलके धारिणी को वशमें करते हुए उनके साथ यथेष्ट सुसका बनुभव किया। चनके राज्यमें हिंछा, चोरी, व्यिमचाय आदि स्वप्नमें भी नहीं नके युशको सभी लोग प्रशंसापूर्वक उल्लेख करते थे, सभी अजा-तज्यमें मुखपूर्वक समय व्यतीत करते थे।

उनतालीस लाखपूर्व वर्षतक राज्य सुखको अनुभवकर उन्हे किसी
से संसारमें वैराग्य उत्पन्न हुया, इस समस्त संसारको असार
हर उससे सुमित राजा 'विरत हुए, 'लोकांतिक देवोने आकर
की, 'तत्काल तपोवनमे जानेका 'विचार'किया॥ देवेंद्रके द्वारा की गई
की 'व्यवस्था हुई, उसपर आल्ड होक्क देवेंद्रके द्वारा की गई
।'स्वीकाय करते हुए सहेतुकनामक वनमें प्रवेश किया॥ वैद्याख
ं के रोज मखानक्षयमें एक हजाय पाजावोंक साथ जिनेद्र दीक्षा
ही, दीक्षालेने अनंतर ही सुमितनाथको मनःपर्यय ज्ञानकी प्राप्ति
।रेदिन सौकनस नामक नगरमें पहुंचकर पदाराजाके महलमें
'ग्रहण किया। उस समय पंचारचये वृष्टि हुई। तदनंतर तपोहुचकर सामाग्रिक चारिशको बाराधना करते हुए अरेक मरीतहनकर मीनसे छ्य तपरचर्या की ॥४६–६०॥

त्व उप स्थाति को दिल्ली निवर भित्रम् १८०० च लेलेच्य छ दश्रादेवे ॥ ३१॥ शास्त्र के के देश में अध्याप व त्या समन्ताने व उत्ताने जनांतर, पन् महिस मभोत्रत्वण्याकाचेत्रत्व भाषे इत्यादशासीः। मुक्तम सम्पन्समादाभा पुतार्क इत सम्पनात् ॥६३॥ किरन् विचारकोत देवा मुलासुबी छात् मतो । पुण्यक्षेत्रेषु सर्वेषु विकटार गटन्या ॥६४॥ मासाविक्यातीत संबंधत सम्मेजावेतम । सतुष्यी फाल्म्ले कृष्णाने (। व उक्ताः ॥ ६५॥ मुक्लभ्यानम् ताम्बादालपदिवद्यसम्बद्धः। निर्घोषो मुनिनिस्मार्वं सहलेरममन्हितं ॥ ६६॥ एकार्युव चतुरक्षीति कोटी च तक्षतरम् । द्विसप्तलक्षं संकाक्षीति सप्तकाराम्हामाः ॥६७॥ तस्मावदिचलात्तृदात् सिन्दि प्राप्ता पुनीव्यपः । संसारे दुर्लमां मञ्चनातिः प्राप्यां तपीयलात् ॥६८॥ वंदेताचलक्टं यः कोटिप्रोपधसःफलम् । स प्राप्तुयादशेषाणां वद तेन समीत्र कः ॥६९॥ जंबूद्वीपेऽस्ति भरते क्षेत्रे देश मनीहरे । चकारित पद्मनगरं भूष आनंदरीनकः ॥७०॥ अमूत्तस्य प्रिया नाम्ना प्रसिद्धा या प्रभावती। शुमसेनो मित्रसेनस्तस्य पुत्री बभूवतुः ॥७१॥ एकवानंदसेनोऽसी गतो वनमनुत्तमं। तत्रस्यक्वारणमुनिः दृष्टस्तेन महीशिता ॥७२॥ त्रिापरिकम्म तं नत्वा प्राह भूपः कृतांजिलः। कियदायुमें म स्वामिन्! मुनिः श्रुत्वाह सिस्मतः ॥ मासत्रयोदशमितं त्वायुनृंपसत्तम! दीक्षां गृहीतुकामोभूत् कृत्वेति घरणीवितः ॥७४॥ मुनिप्रोक्तं न हि प्रोक्ता दीक्षा स्वल्पायुवी नृपः। राज्ञोवतं तिह भो स्वासिन्! भवेत्स,सद्गति: कथं ॥७५॥ सामारी - यस प्रवाद दून सेरी व निर्माणियार सामारा रिका । वीर न्यी रूट विचीत समार रामी नृश्विमार को विसंस सुराने मृत्यां सेरण मान की प्रतीस सुरी व देनी की महुत सामेशन समय रामी प्रवाद मान कार्य व नुस्कित बीव के कार्य न्यानी हैं, कृत्य समय समार में विषय सामार है यह मुस्कित बीव के कार्य न्यानी मुद्दार सुद्धी सामार समय रामीत विषय साम है यह मुस्कित बीव कार्य न्यानी मुद्दार सुद्धी सामार समय रामीत विषय स्था स्था स्वयंत्र हैं के तुल प्रवृत्ति हैं हुन्यू सेरी सामार स्था में पूर्ण की स्था विद्या के स्था स्थापन हैं हैं हिंदी कार्य हान्यी स्थानिक प्रवाद प्रदेश के स्था स्थापन प्रवाद स्था विद्या के स्था स्था कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य की स्था विद्या कार्य कार कार्य कार कार्य कार्य

मदम्भ एस स्थिति पूर्ण एक स्वय बोरानी ज्योह सीत्रह् साम १ मी दर्भाव क्षेत्रिकी व्यमि स्थानको सीक्षा प्राप्त विस्ता भी मध्य इत लेकिन वृद्धी मेलिन हेर्गा करते हैं, उन्हें स्वीह बीर्टीयस्थान एक ब्राप्त कीत्रह है। बिर मंत्री मुद्रीकी की स्थान करता है उनके जाकी कीव स्वीत दर स्थान है। सम्बी बराद्धी क्षेत्रिकी जीते हैं अद्याद्धा है।

रंबद्वीयक्षे अक्ष्य श्रेष्ठमें यथानगर मानुका तुंदर नमन है,जहाँ आनंदर मेन काला कार्ययानक कर पहा है १ जरकी प्रभावती. नामकी पानी की 1 जन दोनों को श्रासन व निरुक्त नीमने को पुने में 1101-3711

एक दिन्दी कात है, याजा जान्द्रीन अपने परिवारिक गाव स्वातकार बात गया, यहांदर जराम नाग्याजादिको धारण याचे-बादि मुनिराज विश्वासम् में । मुनिराजादिको धारण येका राजाने नगरंकार विवास प्रार्थना की कि रागमिन्। मते दिननी आय मानी है, तय गुनिराजने क्या कि राजनी सेरा पहिनेकी आव वाली है, राजाने यहा कि एवं तो मुझे दीशा दीजिये भगवन् । मुखे मुनि-धानने बर्गा कि राजन् । कहवादारी के लिए बीक्स नहीं हो जाती है, राजाने पुना बहा कि स्थानन् । किर मुझे सन्गति केत विजेगी हैं में अपना क्रोनाश की। कर्मगा रिश्व-७६॥

पुनस्तेनोक्तमुर्वीश ! सम्मेदेनिरियात्रिया मुनितंदज्ञीझे भंबत्येव तच्छंशुत्वा हुर्पमाप सं: ११७६।। सत्वरं संघेसहितः शुक्लांबरधरी नृषः। भोक्षाभिलाषेया योत्री 🛨 प्रस्थानमकरीतंदी ॥७७॥ हाजिशतलेक्षमध्यैश्च सहितो दुंदुभिस्वनं । श्रुण्वेन् राजां महोत्साहः संस्मेदंगिरिमाययौ ॥७८॥ तंत्राविचलकेट तं अभिवंदा समन्यं च । अब्देशी पूजियो सिद्धीन् प्रणम्य च मृहिमुहैः ॥७९॥ समिष्ये राज्ये पुत्रीय घातिकेमेक्षयाञ्चरः । त्तम्मेदयात्राषुण्येनं मृतितस्यानमवापं सं: १।८०॥ योगं यत्र विद्यायं निर्मलंबर कर्माधकाराकमं । कायोत्सर्गविधानतो मुनिवरैस्साध सहस्रैः प्रभुः । सिद्धंस्थानमबाप नामं सुमंतिः सम्मैदपृथ्वीमृतः । कूटायाविचेलायं सततं नेमेस्कारी विधेयो वृधैः ॥८१॥ अविचलक्रहेध्याना-दविचलिसिद्धि प्रयाति मनुजी यैः । र्छविचेलेमावात्तंस्मात् अविचेलेसिध्यै स्मर्रेतुं सं मन्याः ॥८२॥

इति देवदत्त्तसूरिविरिचिते तिम्मेदिशिखरमाहीतम्ये अविचलकृटवर्णने नाम विचमोऽध्योयः समोप्ता पानाय-पुनः मृनिराजने कहा कि पाजन्! सम्मेदिशिखरको यात्रा करने समैनाश हो कर मोक्षप्राप्ति हो जानेगी। राजाने शीघ ही ध्वेत वस्त्रको धारण कर मोक्षकी इच्छासे चतुस्संघके साथ एवं वसीस लाख भव्योंके साथ सम्मेदिशिखरकी यात्रा की। वहां अविचल कृटकी बंदना अर्चना कर अनंत सिद्धोंको प्रणाम किया। तदनंतर अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ली, घातिकमैको नाशकर अनंतर उनंत यात्राके पुज्यते मोक्षधामको प्राप्त किया। ॥७६-८०॥

कायोत्सर्ग के द्वारा समाधियोगको घारणकेर सुमतिनाय तीर्थ-कर प्रभुने हजार मुनियोंके साथ जिस बिविचल कूटसे मुक्तिको प्राप्त किया, उस अविचल कूटको सदा बुद्धिमान लोग नमस्कार करें ॥८१। बविचलकूटके ध्यानसे यह मनुष्य अविचल सिद्धिको प्राप्त करता है, इसलिए अविचल सिद्धिको प्राप्ति के लिए मन्यजन सदा अविचल मावसे उस अविचलकूटका स्मरण करें ॥८२॥

इसप्रकार देवदत्तसूरिविरचित सम्मेदिश वर माहातम्यामें अविचलकूटवर्णननामकप्रकरणमें घी विद्यावाचस्पति पं. वर्षमान पादर्वनाय शास्त्री द्वारा रचित मावापदीपिकामें

### पांचवा अध्याय ---

्समाप्त हुआ

#### पांचमें अध्यायका सारांश

सुमितनाथ तीर्थंकरका विश्वित है। उनकी मुक्ति सम्मेदशिखरके अविचल कूटसे हुई है। उस कूटसे सुमितनाथके बाद एक अरब भोरासी करोड चौदह लाख ए सी ८१ मुनीवनरोने मोझ्यामको प्राप्त किया, इस ही बंदनासे एक करोड प्रोक्टियोग्वासका फर्ल मिलता है। तदनंतर आनंदसेन राजाने इस सम्मेदिशिखरकी योता संघ-सहित की एवं मोझ्यामको प्राप्त किया।

# अथ षष्ठोध्यायः

| श्रीमत्पवाप्रमं देवं दीव्यत्कमललांछनम् ।                                                           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| कायन मनसा वाचा बंदेहं हृद्धि सबंदा                                                                 | 11911   |
| अखंडे धातकीखंडे तत्र पूर्वविदेहके ।                                                                | • .     |
| साता स्नातास्वनी तस्या दक्षिणे माग उत्तमे                                                          | ાાસા    |
| चत्सास्या विषय: श्रीमान चकास्ति सखसंपदा ।                                                          |         |
| सुसीमानगरं तत्र धनधान्यसमृद्धिमत्                                                                  | ॥३॥     |
| अपराजित भूपालः तं पातिसम स्वतेजसा ।                                                                | ·       |
| थूवाक इव वश्वयात सरेंद्र इव मिमगः                                                                  | सारम    |
| शस्त्रास्त्रः सवशत्रणां जतायं समिमंहले ।                                                           |         |
| भनवात्समा मृत्वा रेज राजगणाचितः                                                                    | ं सद्धः |
| राज्य सन्तागसपन्न पर्वजन्मानित नहें।                                                               |         |
| दुनाजारावसास्यन सुखिनां सः शिरोमणिः                                                                | ाह्य    |
| तत्पुण्यात्तस्य विषये क्रिकिकिकिक प्राचित्राः।                                                     |         |
| तत्क्षणादेव चामूवन् वारिदा वारिदाश्शुमाः                                                           | ग्रह्म  |
| तद्दानाद्यांनां गेहे दारिष्ठं न हादुश्यत ।                                                         | ••      |
| सन्मागंगाः प्रजास्तस्य दंडाहंः कोपि नामवत्                                                         | 11511   |
| वर्ष रवस्थतस्तव कान्त                                                                              | 33011   |
| अवर्णनीयं सींख्यं स लेमे राज्यपदे स्थितः                                                           |         |
| एकदा संसवामीतः राज्यपद । स्थतः नः                                                                  | 11611   |
| एकदा सुसुखासीनः सिहमीठोपरि प्रमुः । उ                                                              | - 11    |
| अभ्रोवितं धनुः दृष्ट्या विलीनं तत्क्षणे किल<br>विरक्तोऽस्टरमां कि                                  | 118011  |
| विरक्तीऽम्बसारं हि संसारमनुमत्य सः।                                                                |         |
| समाह्य स्वपुत्रं व सुमित्रास्यं महामति                                                             | 118 311 |
| प्रबोध्य तं स्वराज्येऽसो संस्थाप्य विधिवसूपः ।<br>उत्प्राट्यवसंलब्ध्ये वनगण्ये स्थाप्य विधिवसूपः । |         |
| संत्र नावा जिल्ला                                                                                  | भारत्या |
| तत्र नःवा जिरसा मुनीशं पिहिताथवं ।<br>सहेतुकवने तस्य सकाशाहीक्तितोऽभवत्<br>एकादशांगरंबीको स्व      |         |
| एकादशांगकंकी । अस्ति सामिन्ति                                                                      | 118311  |
| अमृत्सतीर्थक्रवाशिकं वृत्वा पाडरामावनाः।                                                           | •       |
| दिनि सामामधीन                                                                                      | 115211  |
| विश्वयोत्रेयके शेष्ट्रं प्रीतिकरिवमानके                                                            |         |
| नगतक्रावमानके ।                                                                                    | सहस्रा  |

#### हुठा अध्याय

भावार्थ:- कमल चिन्हको द्वारण करनेवाले श्रीपद्मप्रभ तीर्थकरको मनवचन कायसे नमस्कार करता हूं ॥१॥ क्रिक्ट करता हु

धातकीखंडके पूर्वविदेह में सीता नामकी नदी है। उसके दक्षिण भागमें बत्स देश है, वहां सुसीमा नामकी नगरी है जो धनधान्यसे समृद्ध है।। २॥ ३॥

अपराजितनामक राजा उसे पालन कर रहा था, वह युवा सूर्यके समान तेज:पुंज व ऐश्वयंते पृथ्वीमें देवेंद्रके समान था ॥४॥

शस्त्रास्त्रोंसे भूमंडस्के सर्व श्रुवोंको जीतकर चत्रविति समान था। राजावोंके द्वारा आदरणीय था। पूर्वजन्ममें अजित पुण्यके द्वारा सर्व सुखोंका अनुभवकर राज्य का पालन कर रहा था। उसके पुण्यसे उसके देशमें योग्य समय पानी के बरसनेसे किसान भी सुखी थे, उसके दानसे कोई दिरद्री ही नहीं था। सभी प्रजाय सन्माणिगामी थी, किसीको भी दंड देनेका प्रसंग नहीं आया। इस प्रकार पुण्यके उदयसे वह राजा अनेक वभवोंसे युवत हे कर राज्यपदमें अवणनीय सुखका अनुभव कर रहा था। ५-९॥

| अपारम्थर्गको स्वत् त विम्तिस                                                               | 44.2   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ध्यात्वा सिद्धानशेवादव संत्तु नारतमायमः ।<br>षणासः प्रमितायुग्य सर्वायुग्य अनुष्य सः       | иззи   |
| तक जबूमहाद्वीपे भरतश्रेत्र उत्तमे ।<br>द्युमदेदो - द्युमपुरी कौद्रांची नामतः रमृता         | गरशा   |
| यमुनाषुरसंदीप्ता धनधान्यसमाकृतः ।<br>धर्मविन्मानवगर्यः सर्वत्र कृतसंगत्ना                  | गरका   |
| तत्रेक्ष्वाकुकुले गोत्रे काइबवे धरणागिधः ।<br>राजा बमूब धर्मजी महावल पराक्षमः              | 115811 |
| तस्य राज्ञी सुसीमाख्या अहो माग्येन संवृता ।<br>अहींमद्रप्रसूषा तु मवित्री समदोभिता         | ग्रथ्भ |
| तत्तुय्टचे स्वायधिज्ञानात् आगमं परमेशितुः ।<br>ज्ञात्वा तत्रैव घनदं रत्नवृष्टचर्थमिद्रफः   | ॥२६॥   |
| समादिशत्समादिष्टः तेन यक्षेदवरस्तदा ।<br>यर्षाश्रवद्वर्षाद्य रत्नानि विविधानि सः           | ।।२७।  |
| भाध कुरुण दले पट्ट्यां चित्रायां शुभवासरे ।<br>रत्नपर्यक्रमुख्ता सा ससीमा अवतेः जिला       | 117611 |
| रात्रा प्रत्यूपात स्वप्तान् योडशेक्षत भाग्यतः ।<br>स्वनाते सिधुरं बस्ये प्रविद्धं समलोकगुन | ।।२९॥  |
| लय प्रमुद्धा सा बेनी तत्क्षणं पत्युरंतिके ।<br>गता प्रसन्नवदना तेनागच्छेति सावरं           | 113.11 |

भावार्य — अनेक देवोंके द्वारा आदरणीय वह जहिनद्र ३१ साग-वको आयुको प्राप्त था, दो हाथका शरीर था, एकतीत हजार वर्षो के बाद एकवार मानसाहार छेता था। ३१ पक्षके बाद एकवार स्वासी— च्छ्वास छेता था। बहाजर्यको घारणकर उत्कृष्ट अविको घारण करते हुए बनेक प्रकारकी विकियास संयुक्त सुखते था। उत्तीपकार उसमें सब कुछ विकिया करनेकी शक्ति थी। परंतु कुछ भी त्री करता था। अपार सुखको भोगते हुए अनेक वैभवींने युक्त होकर वह अहिनद्र अपने कालको व्यतीत कर रहा था-॥१६॥१७॥१८॥१९॥२०॥

सदाकाल सिद्धों का स्थान करते हुए, पूजा, चर्चा आदिन समय स्यतीत करते हुए उसकी बायुमें अब छह महीने बाकी रुख़े हैंनार १।।

जंबूद्वीपके भरतक्षेत्रमें कीतांची नामकी नगरी हैं। जो धन धान्यादि समृद्धिसे युक्त है। धर्मात्मा लोगोंसे युक्त होनेके कारण मंगलक्ष्प है। वहांपर इक्ष्वाकुवंश काश्यपगोत्रमे घरण नामका राजा हुआ, वह धर्मक था, महान् बलशाली था, पराकनी था। ११ र-२४॥

उसकी रानी सुसीमा नामकी थी, वह महा भागवशालिनी थी। वह लहिमद्र वहांसे च्युत होकर इसके गर्भमें लानेवाला है। इस वातकी लवधिज्ञानसे देवेंद्रने जान लिया। कुवेरको उन नगरीमे और राजालयमें रत्नवृष्टी करनेकी बाजा दी। कुवेरने भी छह महीनेतक वरावर राजमहल व नगरमे रत्नवृष्टि की ॥२५-२०॥

एक दिनकी वात है, माघ मासके कृष्णपसके पष्ठी के रोज रातको सोती हुई अंतिम प्रहरमे मुसीमा रानीने १६ स्वनोंको देखा । स्वप्नके अंतमे उसके मुखमे हाथी के प्रवेशका मान हुआ । प्रातःकालने णिजागृत होकर पतिके पास रानी गई, राजाने भी प्रेमसे आओ रानी! कहकर बुलाया ।।२८।।२९।।३०।।

उक्त्वोपविष्टा सत्पीठे बद्धांजलिख्वाच तं । स्वामिन् मयोषिसि स्वप्ना। योडशाद्याः समीक्षिताः ॥३१॥ स्वप्नांते मत्तमातंगः प्रविवेश मदाननं । ॥३२॥ श्रुत्वा तां तत्फलं ब्रहि यथायं प्राणवल्लम ! श्रुत्वोदितो नृप स्वामिन् प्रीत्या पुलक्तितस्तवा । ।।३३॥ प्रोवाच् तां श्रुणु प्राज्ञे! महोद्यत्माग्यशालिनी उवरे ते समायाती महान् देवो जगत्पतिः गिर्द्धा तं समीक्षिष्यसे देवी समयादतुले दिने ं इति घुत्वा तवा देवी महानंदमवाप सा। गा३५॥ गर्मिणों तां शिवेवेय प्रतिघलं पुलोमजाः शक्तसेव्यो नृपद्मासीदानंदं दुंदुमिस्वनः । ।।३६॥ रत्नवृद्धिः प्रतिदिनं त्रिकालेपि च वर्षति एवं दैव्या तया मासा नीता नवं सुंखेन हि। ilofil स्वमावदीप्तमा देव ज्योतिहेंदीप्ममान्या कार्तिके मासि कृष्णायां त्रयोवद्यां शुभे दिने । असूत पुत्रं साध्योमदेहाँमुद्रं मुहेरवरं 113611 तथैवावधितो ज्ञात्वा सौधर्मेद्रः प्रहायतः। भ३९<sup>०</sup> ऐशानेंद्रसमायुक्तः सगीवीणः समाययी समायातस्ततो देवं मात्राज्ञातं शचीकरान् । समावाय गतो मेर्व जयनिर्घोषमुच्चरन् 112ajj भीरसियुजलापूर्णः अष्टोत्तरसहस्रकः। हेमकुंमेः प्रम् तेत्र स्नापयद्मक्तितोऽचंयत् 118511 वस्त्रालंकरणींदच्यैः पञ्चादामूख्य तं प्रमुं । युनस्सम्मानयामास 🖈 महाराजस्य वेदमनि 118811 धारोपितं सिह्पीठे पुनस्संपूज्य तत्र तं । विद्याय तांडवें चित्रं भूपाडोंतव्ंशीकरं 118311 तस्य वरात्रमामित्यां कृत्वा मात्रे समर्प्य च अरोपदेवतस्सार्थं जगाम स्वामरावतीं اللالالا सर्वांगानुपमा देवो देवो देवकुमारकः । मितितो बालस्पेण चिक्रीड नृपसचिन गरद्रा

🖈 पून: स आल्यामाम दिन क. पूम्लके.



| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| नवकोटिसमुद्रेषु सुमतीशाद्गतेषु सः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| तदम्यंतरजीवी सः बभूबाम्द्रुतस्वधृक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ग्रह्म                                  |
| सः विशालक्षपूर्वीयः समेतो भास्करप्रमः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| साधंद्विशतकोदंड समृत्सेध शरीरवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ।।४७॥                                   |
| साधिमत्त्रोवन क्षणीयन क्षणीयन क्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| सार्धसप्तोवत लक्षीवत पूर्वास्तत्र गता वदा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1124711                                 |
| गुपारकाले कीडामिः तदा राजा वभूव सः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112211                                  |
| विकारेः विजितः सर्वैः धर्मकार्यविज्ञारवेः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| सर्वेन्यः सुखदः सद्देशेषहर्ता प्रतापवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ग्रहत                                   |
| रानिय राज्यमकरात राज्यभोतंत्रलेकशाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| यनका अथमकास्त्रन समग्रे गतवान चन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hyell                                   |
| भाग भारतकामा सस्तिम सत सालग्रहेशन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| भागामा स विस्वतीयन नरगर सत्ताच्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११५१॥                                   |
| े े े । भाषतीय भाषामध्यम प्राप्त संस्था ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| " '194 tallatti Titut interferingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शर्दा                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गापवा                                   |
| THE PARTY OF THE P |                                         |
| वित्रायां मुनिपाछेदय सहस्रेत्सह तहने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ut. A                                   |
| विश्व मियार संग्रहेक व्यवस्था सहस्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11461                                   |
| देखा जपाद संत्यांयां सम्यनपट्टोपत्रायम् ।<br>एक्षणान्यः विद्यामीति जन्मनपट्टोपत्रायम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| स्थापात्तः विश्वाधाति चतुर्वज्ञानसाय सः<br>विश्वाधित स्थाधाति चतुर्वज्ञानसाय सः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $H_{4}(i_{11})$                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| निव व साम्यवाल्यः तत्र राजा मुधामिकः<br>सर्व वत्यावन्यम् स्त्र राजा मुधामिकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अक्षा                                   |
| रार्थ वत्यादान प्राप्त त्यां नाता नुधासिकः<br>वात्राम्याद्वारायाम् वदेवाङ्यपेषवकः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| भवनसम्बद्धारम् स्ट्रेबाडम्पेपचर्छ ।<br>१८८८ विकासम्बद्धारम् स्टर्भागाः स्ट्राह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | site att                                |
| भाग विश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,4 214                                |
| स्था वर्षात्रका स्थानिक क्षेत्रक व्यवान् ।<br>वर्षात्रका स्थापिक स्थापिक स्थिति वर्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| 그 가는 사람들이 되었다. 그는 가는 사람들은 결정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114.70                                  |
| े अस्य स्य अस्य विश्वसम्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$14,811                                |
| ि भागा न मा से क्षेत्र ।<br>भागा के मान के मान के मान के किया है ।<br>भागा के मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| कर्मा करा के विकास के स्थाप क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114 311                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                       |

मावार्थः — सुमितनाथ ठीर्थकर के समयसे नव सागरोपमकाल वीतनेपर पद्मप्रभ तीर्थकर हुए, तीस लाख पूर्वकी उनकी आयु थी। २५० धनुषका ख्वेतवर्णका घारीय था। साडे सात लाख वर्षीका वाल्यकाल उन्होंने पूर्णकर योवनावस्थाकों प्राप्त किया। तब उन्हे पिता का राज्य मिला। सबं विकारोंको वे जीतनेवाले थे। धर्मकायमे निपुण थे, सभी प्रजावोंको सुख प्रदान करते थें, स्वयं प्रथाक्षमी थें, प्रजावोंके दोषोंको समझाकर दूर करते थे। इस प्रकार वह सानंदके साथ प्रभृनें राज्य व भोगका अनुभव किया। एकदिनकी वात है कि प्रभु वनकेंडा के लिए एक उद्यानमें गये।।४७।।४८।।४९।।

वहांपर एक महिनेंका निवास किया। एक मरे हुए हाथी को देख कर उन्हें वैराग्य का उदय हुआ। उसी समय उन्होंने इस संसारकों असार जानकर छोडनेंका निक्चय किया। द्वादश भावनावोंकी भावना की, राज्यकारभार अपने पुत्रपर डाल दिया, तत्काल लौकांतिक देवोने अवकर प्रमुकी स्तुती की।

देवेंद्रने भी अवधिज्ञानसे प्रसंगको जान लिया। आनंदनामक धिविकाको लेकर उपस्थित हुआ। उसपर चडकर प्रभुने देवोंके द्वारा छत्त जयधोपके साथ मनोहर नामक वनमें प्रवेश किया। कार्तिक बदी भेरे३ के रोज संध्याकालमें चित्रा नक्षत्रमें प्रभुने हगार राजाबोंके साथ जैनेंद्र दीक्षा के साथ पष्ठोपवासको ग्रहण किया। तत्क्षण प्रमुको मनः वियय ज्ञान की प्राप्त हुई। दूसरे दिन वर्धमान पुरु में पहुंचकर धर्मात्मा सोमदत्त राजाके महलमें निर्दोप आहार ग्रहण किया। उस समय वहां भिनंचाइवयं वृष्टि हुई।

तदनंतर छह महीने का भीन ग्रहण कर उत्तमतपका आवरण किया। उग्र तपके प्रमावसे प्रमुके घातिकर्मके क्षय करनेसे चैत्र सुदी १५ के रोज केवलज्ञानको प्राप्त किया, तब वे अवंत चतुष्टयके अधििति हुए, तब देवेंद्रकी आज्ञासे कुबेरने समवसरणकी रचना की, छत्रत्रय के चीच प्रमु आकाशमें सूर्यके समान शोभित हो रहे थे ॥५१-६०॥

| नेदर्शलमाहारम्यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| यशसंख्यं गणेंद्राद्यैः प्रमु हादशकोष्ठगैः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>६</i> १॥      |
| सपूजितः तता पूर्वा भगवान् तदा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६२॥             |
| उच्चरन् दिन्यानयाप रास्तः<br>सर्वधर्मापदेशाढ्यं सर्वार्यतिमिरापहं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ।।६३॥            |
| द्राविश्वदुक्तसाहलपुरम्यस सप्रतिबोधयन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.2.311          |
| मासमात्राबाशण्डापुः (।<br>संहरन् विश्विनवीय शुक्लध्यानपरायणः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ॥६५ <sup>॥</sup> |
| फोल्नाच्य महागूट स्वया मुनिभिस्सह। फाल्नुने मासि कृष्णायां चतुथ्यां मुनिभिस्सह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गर्हा            |
| सहस्यः प्रतिकृत्याण् आध्यासौ सिद्धतां मुनिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११६:७॥           |
| भागानामाथूपरसास्याचा प्रमुद्राद्योतिलक्षकाः।<br>एकानदानकोटचुनताः समुद्राद्योतिलक्षकाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ॥६८।.            |
| भ्यानवार तार्यं सुराताः तथा सप्तदातप्रमाः<br>भ्यानवानिमण्यानाः तत्यद्यातमोहनामियात् ।<br>भ्यानिमद्यपदे प्राप्ताः मुनयो दिवय चक्षुयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1150,11          |
| कर वानंत्रमाहतस्यं भोहनास्यं मनोहरः।<br>कर वानंत्रमाहतस्यं भोहनास्यं मनोहरः।<br>यापायां गोनियवेत 🖈 भवाध्यि मः तरेद्धुतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hecili           |
| प्रतिविक्तानिष्यनपाले तहदनारूभेत् ।<br>लदे कृताविक्तानिः पाले वस्तुं न दार्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,2 5,11        |
| कृति सूच कारणान्यः कार्यः ते प्रणमन्मुदाः ।<br>स्टब्स्यः कता जन्य अता श्रृणुतः साध्ययः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119311           |
| कारतील राजे हे वे अपने क्षेत्र उत्तमे ।<br>कारण अवस्थित सम्मर्थ सुप्रमीरमञ्जू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11:0311          |
| रस्य (३ त. स्वापालका स्वेति औरख्यातिसी<br>१८८५ वर्षणस्या च क्यास्ट्रमा संवास्त्र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 1136          |
| एकता एक संक्षा स्थित सम्बद्धित. १<br>१००० व्यालकार क्षेत्रके सम्बद्धित अर्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115'11           |
| Service Control of the Control of th |                  |

भाषायाः- ययात्रम गंगध्यादित द्वादत प्रोठीत बीच तंत्रहुत्तीमें विराममान प्रमु देवेनि द्वादा पृतित होत्तर दारत्याल को जन्द्रमाने समान द्वाभित हो रहे थे। भव्योंके द्वादा धर्मीयदेशके लिए प्रार्थना करनेपर प्रमुने दिव्यध्यक्ति गंग्लंडकों हा निक्ष्यण हिया। एवं धर्मी- पदेश देते हुए ह्लारो पृत्य देतीमें भगवान् पद्मप्रमते विहार कर भव्योंका कल्याण किया। जये उनकी आयुमें एक महितेका काल वाली रहा हव ये सम्मेदियस्थयर पहुंचे, और दिव्यध्यनीमा जय- संहाद किया। मोहननामकब्रुडंबर ज्ञुष्ट्यानयोगमें रहादर समाधि धारणा को ॥६१-६५॥

फाल्युग बडी नौबके रीड प्रतिमायीयमें स्वित प्रभुते हजार मृतिबोके नाम संध्याकालमें सिद्धपटको प्राप्त किया एवं सरांड अनंता-नंदहपी अमृतदयाको उन्होने प्रस्त किया ।

त्यनंतर उस मोहनपृट्से ९९ करोड ८० लाख व्यालीस हजार सातसी २७ मुनियोने सिद्ध गांतको द्रान्त किया । यह मोहनपृट वर्नत महिमाओस युवत है, जो उसकी घंदना करता है यह निश्चयस भव— सागरत पाद हो जाता है। उस मोहनपृटकी वंदनाने एक फरोड़ शोषध उपवास का फल शास्त होता है तो सब पूटोंकी वंदनाका फल कीन कह सकता है। ॥६६–७१॥

े पहिले मुप्रभनामक राजाने उस कूटकी बंदना की । उदका चरित्र संक्षेपसे करता हूं, सञ्जन लोग सुने ।

जंबहीपके भरतधेयमें धंग नामा देश है, जहां प्रभाकरी नगरी हैं। वहां मुप्रभ नामका राजा था उसकी रानी मुपेणा थी, जो अनेक सत्यशील बादि गुणींसे चूचत थी। एक दिनकी बात है। मुप्रम राजा अपनी दच्छास बड़े आगंदरें। चनकीड़ा के लिए अपने परिवारके साथ गया 1162-641

```
भवारत मनेत भागा करे त गोलमा ने व
भौतवज्ञान्त्रसा पृत्रा विकास अभौति । व तस
                                              110.00
विकास मेनवेशाच गरम राजा व नर र ।
मुनिवारं म जगाह सनेव इंटनावनार
                                              112 (1)
धनुर्षभनाधीतिलक्षे स्वतित म तथाव सर ।
पातियो धात्रव कृत्वा विश्विष्णवात्तरः।
एवंत्रमावः कृतेमी वाहतामा धर्माणाः
 भव्याः प्रयत्नतो जोवा दृष्टवा सं अव्यवस्थ
                                              11641
 यो मोहनामिधामद गिरिववेक्ट ।
 भावात्समीक्ष्य परिपुत्त्य नंगवत्र शक्तवा ।
 स्वस्याभिलापपरिलब्धिगुलान्विनोरमान् ।
 मुगती भवेत् फाठनसंम्कृतिपाञ्चंधान
                                              116911
              इति देवदत्तमृहिवर्गित
```

सम्मेदिशाल्समाहात्मा कार्यास्थाले स्था

मावार्यः - उस यनमें एक पारण मृति विराज रहे. ये। राजाने रीन प्रदक्षिणा देकर बंदना की, और उनके निकट बैठकर प्राचना की क प्रभी ! आपको चारण ऋदि कैसे प्रोप्त हुई ? सब गुनिराजने मम्मेदशिक्षणी वंदनासे पूले चारण ऋदिकी हा कि पानन् ! तिक हुई। तब राजाने कढ़ा कि स्वामिन्! मुझे भी सम्मेदनितर यात्रा ो इच्छा हो रही है। मुनिराजने कहा कि तुम्हे वह गांपा अवस्य होगी।

यह बडे जानंदमे महलमें आगा और मांत्राणी तथारी सी। करोडी तिगृति साथ चतुःसंधको माधमे लेकर, गायक, वादक नर्तक, नर्तकी ुर्गाद अनेक परिवार व परिवारके साथा, महोताव संपन्न होकर राजा प्रमते सम्मेदिशसरपर पहुँचकर मोहनकृटको वंदना की, और लट्ट ंद्योंस भवित के साय पूजा की। सदनंतर रितयेण नामक अपने पुनकी ाज्य देवर मुनियतको धारण किया । खौर मुहींपर दृद सप्रचर्मा करते र चौरासी लाख मुनियंकि साथ घातिया फर्मोको नामकर निर्वाणपरको ्रास्त हुना । इस प्रकार गृह मुनाव युक्त मोहन गूटको वर्णन विवा या । इसे विचादकर भव्यगण सदा उसकी बंदना करें ॥७६-८५॥ इस प्रकार मोहनकूटनी चंदना भाव भनितपूर्वक जो करता है वह

तिंहारमें सनस्त सुखरा अनुभव कर दस संवारके बंधनते छडता । एवं अनंत मुन्तिकी प्राप्त करता है ॥८६॥

इसप्रकार देवदसमूरि श्रिटियत सम्मेदशि अरमाहारम्यमे मोहनकूट वर्णनमे श्री विद्यायात्रस्पति पं. यधैमान पादवैनाय दाास्त्रीकृत भागार्थं दीपिनामे

छुठा अध्योय समान्त हुवा ।

#### छठे अध्याय का सारांश

मोहनव्दसे प्यप्रम तीर्थंकर मुक्तिको गये तदनंतर इस क्टसे १९ ोड ८४ छाल ४२ हजार सातसो २७ मुनियोने मुक्तिधामको प्राप्त ता। इस कूटकी बंदनासे एक करोट प्रोपद्योपयासका फल मिलता है। क्टोंकी बेंदना करनेवालोंको बया फल नहीं मिलेगा। भ नामक राजाने भी चतुःसंघके साथ सम्मद्शिखरको यात्राकर ांद प्राप्त किया, एवं घातिया कर्मीको नाशकर उत्तम निर्वाण पदको त किया । जमित प्रभावसे यह कुट युन्त है ।

| अथ सप्तमोध्यायः                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ्जीमत्त्रमासकूटाद्यो निश्रेयस वं गतः।                                             |
| तस्यै ज्ञुपादवैनायाय देवहत्तनमस्कृति।                                             |
| तस्त्रसादारक्यां तस्य चुतुर्वेगंफलप्रदाः ।                                        |
| संग्रहेण अवक्ष्येहं मध्याः भ्रुणुत=सादरं                                          |
| ं प्रसिद्धे धातकीखंडे पूर्वस्मित् हृदिनीका माः                                    |
| ्षातः तहुत्तरं भागे कन्छेदेशश्च-धार्मिक।                                          |
| त्त्राक्षेमपुरं सास्वत् तस्य दानाःसुपुण्यकृत् ।                                   |
| नंदियेणोऽसवम्बूपमीपोचितपद्रहरः                                                    |
| न निर्येणा तस्य राजी तया सह मुमीर सा १                                            |
| महात्रताप्दह्तज्ञालाद्यसारिमूर्हः                                                 |
| ः युजानिकः प्रजाः स्वीयः स्टब्स्सिततं जुपः ।<br>अरोपकारी सन्यस्त्वसंयुतः अरमोदयीः |
| भवतः योवीतरसस्य गुणजिक्ससासरः ।                                                   |
| ्रवृद्धिमान्त्रसाहसोःचीर्यसहितो बंधुमिः स्वकैः                                    |
| राज्या व माजि होना त्यार सर्वाच्या व्यक्ताना वर्षेत्र                             |
| पानवनावकदारानखडः दान्वानिमः                                                       |
| र्वाची सिमितो नागर <del></del>                                                    |
| विचित्रराजोम्तान् स्ट्वा बोधं अवाप सः।                                            |

्रिष्ट्या, एवं विनव्हांस्ते चत्रवृत्तमंब्रह्मासः बुष्वासारं हि संसारं विस्पेती सून्महीपतिः

मुलेनत्य मुनामाधः राज्यं दत्वा सहैद हि । निवणित्रमायुक्तः तत्वणं स वने ग्रंपी

मंभाक्त कारणात्युक्वीः गोडंदोक्तिः विद्येष्टतः । त्रीर्थकरं राष्ट्रायं परम् तपालाबन्त्

भेते अत्यामरीन्या श माणान् त्यस्वान्युक्तेन हि ।

गर्रानदेगुनि त्रशानत्वा सस्तिकटादसी । दीक्षा जेगाह जैनेही बर्राणांगधरी मुनिः

वेयवर गुम्पत्राच्ये जैवनाते स्टाटेपितवां . रेकाच मन्त्रकामा समारत्यापक सुत:।

ाः हिन्द्रासम्भागायां सामा त्रवसीत्रताः

क्सर

1143

r 33

11113

- 114

. 55

מון ו

2 1961

医特殊

1 3190

PSK 5

. 11 ?

: :18

111128

## सातवां अध्याय

्यामासः सूटसे-सुव्तिको मान्तः कर्नवाले श्री सुप्रार्थेनायः नाय-त्यो देवदर्का-नमस्कारकी स्वतात्वमं, धर्षे, काम, भीर मोक्षक्री मंग्रेके-फल्लोन्यदान क्ल्यनेपाली उत्तरी-कथाको-संशोपसे-में कह्ता मध्यमण उसे-आदरसे-शावदय-सुंने १२०॥

्ष्रसिद्ध क्रांतको देखे के प्रविधानमें सीता नामकी नदी हैं, उसके रेमें बच्छ नामका देशे हैं, नहांदर के क्ष्मण्ड नामका नगर है, वहां राजा प्रकारमा नंदियेश नामका भी जिसके चएण को अनेक बाला साद करते से 112-४।। ए प्रकी पानी-नंदियेणा यो । चमके साथ विसे समय बाह व्यवीत कर दहा था । उपकी क्रतावरणी व्यवस्था राजा दाया है।

्यतंत राजाने प्रजायींका परिपालने पुर्वीके समान किया। यह प्रकारी, सम्पन्दायी, मानवदान, जिनेह्रभएत, युप प मदावम्के संपण मानू, साहसी-योग था। बारने संपूर्वीके साथ यमेंकी भारतंत्रतरहे राज्यसुक्तका बगुमय केयं दहा था। सहस्य संपन्तियोगी यानंदीहे संबंधी संसुद्ध-करता था। हिस्सी।

्र प्रविन्निः पात्रिः, व्यु राया अपने याह्ने प्रतिप्रति प्रति । स्विन् वर्गके स्थानिते वेतामय र प्रति वर्गके स्थानित वर्गके स्थानित वित्र प्रति । स्विन् वर्गके स्थानित वित्र प्रति वर्गके सामित्र सामित्र वर्गके सामित्र सामित्र प्रति प्रति

-दोतम् सत्त्रेजनार्वे ताथ श्वरणको यात्र कर नवर्धवेषक के द्रश्यमानमें न्येहिमद्र होकर उत्प्रप्रदुशे श्निकाईत सागरको मायु प्राप्त∽चो - २॥ व्हस्तप्रमाण उसिका क्षरीर त्या । तपके प्रमादसे नेव्वहाउत्तम सुपनो प्राप्त किया ॥१४—१५॥

| मात्रविविविक्तारम् -प्रामितिः सः भारतम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| आहारमणहीत्रात सार्वीधर्म सार्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113411   |
| गतैः निस्तामिक्तीराज्यामी तृत्यान्त तृत्राप्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| स्वैन्यप्रमाण्ड्य जिल्हा क्लीस्य सः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | संदर्भा  |
| ण्यायम् मिद्धानं मदा भिद्ध-निवास् सेनुअएर् तम्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| पण्मासका विक्तित्वयः महासुक्तस्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113811   |
| जंबनामन तया हीते भरते नार्यकारी है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| काशी देशे सुनगरी याराणस्याभिता स्थुता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112311   |
| म्यविभूत्या हरांतीव मूमिगाणि मुरालमं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| तस्यामध्याकुषशं च गोत्रशाह्यप जनभे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112018   |
| सुप्रतिष्ठोऽमचद्राजा तेजःची धर्मशागरः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| तद्राजी पृथियोषेणा सती सद्धभंजालिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ग्रद्धाः |
| तस्याः शुभागणं धामहवास्रास्त्राहेल लि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ** ( )   |
| आज्ञप्तो देवराजेन धनेद्योवरमध्यमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ॥२२॥     |
| भधवद्बह्धा रतन-वरिष्ट ताष्ठवानिकी जन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***      |
| मत्त्रभनसा चक्र यक्षवदसम्हितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गारशा    |
| वंशालश्वलपट्टयां स विवासामा क्रिकेट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        |
| ें ' ठे'' रुपात प्रस्थलान शोलन केल <del>ा</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गिर्द्रश |
| रवनात स्वम्खाभाज-सन्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • •    |
| र " " " अनुख्य महाविद्याग्रमाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गर्पा    |
| प्रवित्व सातिक च्यान क्यान क्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11770    |
| THE PARTY OF THE P | W2611    |
| तत्फलं श्रोतुकामां तां ज्याच धरणेपतिः ।<br>देवी त्वद्गर्भगो देवो केर्यक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गारहा।   |
| देवी त्वद्रगर्भगो देवो देवेंद्ररिष वंदितः।<br>तं शभावसरे साधार कर्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| तं शुमावसरे साक्षात् रक्षति श्रीनिकेतनं ।<br>इति श्रुत्वा तदा राजी प्राप्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ।।२७॥    |
| इति श्रुत्वा तदा राज्ञी परमानंदमाप सः<br>अदात दानानि जिल्हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| अदात् दानानि विश्रेश्यो वचसा प्राणितानि वै ।<br>पट्पंचाशन्मिता देव-कुमार्गो स्थानिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गर्या    |
| पट्पंचाशिमता देव-कुमार्यो गर्भशोधिकाः<br>तद्वोधिकाः तदा स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| तदवीधिकाः चन्न उत्तर्भागभवाधिकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ॥२९॥     |
| सेवां तस्याः प्रतिदिनं चकुः तिच्चत्तभोदिनीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| गणुः ताच्चत्तभोदिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113011   |

माना में: - पताईत हवार वर्णों वाद एकवार मानत बाहार को वह प्रहण कर था, बोर २० पदा के बाद एकवार क्वातो न्व्वास छेता था। उसीप्रकार सातवे नरकतक जानेका क जानेका छवछितान प्राप्त था। इन्छित सुखको इन्छितविकियाशिक्तको प्राप्त करनेपर भी कुछ न करते हुए बातदेश रहुवा था। ॥१६॥१७॥ उदा छाल तिद्धोंका ज्यान करते हुए सिद्ध विधोंकी पूजा करते हुए अपना समय व्यक्तीत करवा था। अब उसकी बायूमें छह महीने साकी में त्यापि महासुखी था। ॥१८॥

जंगूहोपके मरतक्षेत्रके हार्योखंडमें काशो नामक देश है, पहाँ वाराणकी नामक नगर है, यह नगर सीहर्यसे स्वर्गपुरीको भी विरस्हत कर रहा था। यहां इस्ता श्रमें, काश्येपगीत्रमें महान् तेबस्थी सुप्रीतण्ठ नामक राजा हुआ, वह धर्मात्मा था। उसकी रानी धर्मात्मा पृथिती पेणा नामकी थी।।१९।।२०।।२१।।

देवेंद्रने अवधिज्ञानसे जान लिया कि वह अहमित्र (स्वर्गेसे आने— पाला देव)यहांपर तीर्यंकर होत्तय पैदा होनेवाला है, अतः कुनेस्की आज्ञा देकर महलके जाननमें वृत्तगरीमें छह महीनेवक उत्तनृष्टि कराई।

वैद्याल शुक्त पण्डी के रोज विशाला नलयमें राजीके खेलिय प्रहरमें रांनी पृथ्वीपेणाने खोलह स्वप्नोंको देला। स्वप्नके खेलमें अवस्य प्रवाम मत्ताप्र प्रविद्य होनेका भी अनुमय हुआ। देवी बहुत होंपत होनेक जान गई और यहुत बाइन्यंचिकत हुई, तदनंतर पितके पास जाकर छवं स्वप्नोंका वृत्तांत कहा। बीर उनके फलको सुननेको इच्छा प्रकट की। राजाने भी बानंदसे कहा कि देवी! तुम्हारे गमेंसे जो बालक छत्यम होनेबाला है वह देवंद्रके द्वारा भी विद्यत हुई। प्रस्त हुई। बाह्य होनेबाला है वह देवंद्रके द्वारा भी विद्यत हुई। प्रस्त हुई। बाह्य होने बाह्य देवंद्रके द्वारा नियुक्त छप्पन कुमारिका देवियोने मादाको सेवा की, गमेद्रोधन किया भी वी। अनेक देवियो जनको इबोधन करती हुई उनके जिल्हा हित भारती थी। उन्हे हुद प्रकारने प्रसन्न करते लिए प्रयत्न करती थी। स्वर्- देवा

भक्ति कुरत्ये में भारती तथा वह उत्तरी प्रतित्व प्रतिप्रत लकार्योत् का किंद्रका का एक कर स्वरंकत कार्यात्र हा विनोदियो विकास के का का माल्यानीय 11 : 11 भौतित्बंदुनकान, विश्व केवर को बक स्थायनायभेतना विभेत्रीय वर्णा अवन 11 1 7 10 सविधानम्बन्धम् । विर्माणका । । । । । केमिरि हेन्स वया विरोध प्रमुखान **वर्रागळ**िकार वस्तु सिन्सालक्ष्मावकारवान । पूर्व स्वज्ञातांनानं मः महत्त्व विकालीता राज 6 3 3 15 युगा कालात्ययं मला मृतिर्वकतन व १००० चिटमां चिटमामित यात्र स महाजेपालमा उपाद १ । रा तदा सार्यवालव प्राप्ताल देवम्त्रमे । प्रशासंतुः विषेवत्रियेः देवविषणहात् ।। 🛪 🖈 प्रतानंतुः सुनेर्वाक्षेः द्वराध्वत्रास्यः, अस्तर्भावस्य

वित्यव्यवस्य वृत्तकस्यके । सः नतः । अस्त हो अस्त । विव्यवस्य व्यवस्थानि । सः स्टब्स हो । अस्ति । सः सः । । षावार्ष:-ज्येष्ट गृथी १२ के रोज उस धेवीने सीयेक्सकी जन्म दिया, जो तीन कोचके निष् विव में । देवेंद्रने अवधिज्ञानसे इसे जानकर धर्मी देवपरिवार के माण वहीं आया॥३१॥३२॥

यहां आकर देवेंद्रने प्रमृतिगृहमें इंद्राशीको भेजकर मायामयी आहनको रसकर दिनवानकको मनाया द मेर पर्वतपर हो काकर दीरसमृदके एक ह्यार आह कलशोंने अभिवेक किया । गुनक्व क्षेमपुरमें 🛪 आनंदके साथ आकर यहांवर भी स्सार मनाया। गुगक्व मामका अभिधानकर माताक अंकमें बालकको देकर देवेंद्र अपने परिवार के साथ स्वर्ग लीग चला गया ॥३३॥३४॥३४॥३६॥

पराप्रभ सीर्थंकर के बाद १ हजार नोटि सागरके बीतने के बाद सुपार्थ सीर्थंकर हुए। बीस लाग पूर्वंकी इनकी आपू थी, २०० धनुपप्रमाणका दारीर या। पांच लाग पूर्वंकी बाद इनकी बाह्यकालमें बीत गई।

वदनंतर योवनावस्याको जान्त करनेवर विवक्ति द्वारा अवस् राज्यको प्राप्त किया । कोर समस्य प्रवीका पालन किया । वह निर्तेद्रिय ही नहीं, शब्दुबोंको भी उन्होंने जीत लिया । निविकार व सनेक गुणोंके वे अधिपति में ॥३७-४०॥

करोड सूर्य और चंद्रके समाने प्रकाशमुक्त थे। लोगके समस्त प्राथियोंके मार्गेदर्शक ये, सबके दुलाको प्रभु दूर करनेवाले थे।।४१।

सर्व प्रकारके मुसके साथ राज्यवेषयाते विश्वाल भोगकर किसी
कारको वैराग्य को प्राप्त हुए। धारीर झादि समस्त परिसह नम्बर है।
पिहले बनेकवार भागकर छोटे गये हैं। इसलिए प्रवेदिय सबधी विषपीमें रत हीते हुए ध्ययं बाल ब्यतीत किया जा रहा है। मेरे लिए
धिनकार हो,मेरे लिए धिनकार हो,इसप्रकार कहते हुए पूणे वैराग्य को
भाग्त किया। उसी समय लोकांतिक देव बाये और हुयं के साथ उन्होंने
उनकी प्रधंसा की, बोर वेराग्य की अनुमोदना कीन ११४२-४५१।

<sup>🖈</sup> बाराणधीका अवस्ताम क्षेमपुर अयवा मिहतुरी वाराणमीके विकट है।

| -1-"\n" \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| भौचर्यद्रोपि तत् दाल्या देवै: यह सामायो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| मनोगति तथा देवैः रुवी सी जिविका प्रमुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,8411    |
| समारुख् समस्तातुं महेतुक्तानं मतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| सहस्रम्मिपा सार्व तत्र वेलोपवासहस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ।।४७।।     |
| सर्वसिद्धान् नगर हत्य केशानानुंच्य मुस्टिमः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| पचिमविधिवत्तत्र वं।कां जन्नाह् हर्पतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118811     |
| र्येळज्ञात्त्वले तहत् हायऱ्यां मुतियो प्रमुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| विद्यालनाम्न नक्षत्रं दीक्षितीऽभगवजसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ॥४९॥       |
| परैन्हि सोमलेटारयं पुरं गिक्षागंमानतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| भहद्रदत्तम्पाल-इत्तराहारगतम् म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | राष्ठा     |
| जारचयपचक्रवास्त गहोत्या कतकरणता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          |
| वास्पनाराध्य मयसि त्योवनम्बतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र ५१॥      |
| नानम् हिविधपच्येः तयो देशोव चारतवत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| महोप्रतपता दीप्तो ग्रीटमार्क इच स व्यनात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ।।५२॥      |
| कलगुण कृष्णयस्त्रयां च संध्यायां घातिघातनात्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •        |
| न्त्रतपसा दवः फवलजानमाय मः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ग्रद्धा    |
| दवः समयसारीस्य निमिनो ग्रामगानगाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ** * *     |
| रराज तन सुपद्-विजयो जाननेताल ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सद्शा      |
| कार्याच्याल का व्याप्त सामहासामा वाच्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ** *       |
| भाग बनुवयासंस्य स्थिता देशाचेने उताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सुद्धा     |
| तन स्थितः स सरावान संगठने करिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ****       |
| The state of the s | ાષ્દ્રા    |
| THE COURT OF THE PARTY OF THE P | 41.7.411   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tion.      |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ાાપુષ્કાાં |
| धमंस्रेषेषु सर्वेषु विनहार दयानिधिः<br>एकमासाविधारामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 449        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ॥५८॥       |
| प्रभासनाम्नि सत्कहं नान रांचलियरि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| श्वलच्यान्य रस्त्य तास्यवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११५९॥      |
| सप्तम्याम् अत्राधोक जन्म वासतं दले ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| सप्तम्याम् अनुराधोषु-संमुतायां स ईश्वरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ग्रह्गा    |
| × विजयी सः स्वतेजसा इति कः पुस्तके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

भादार्थ:— देवेंद्रको भी अवधिज्ञानसे ज्ञात होनेपर देव परिवार के साम वहाँ वह उपस्थित हुआ, मनोगति नामक देवनिर्मित शिविका वहाँ उपस्थित हुई। उत्पर आस्ट होकर भगवान् सहेतुक वनमें गये, और वहांपर हजार राजावांके साथ, समस्त सिद्धोंको नमस्कार कर नमः सिद्धेम्यः उच्चारण करते हुए पंचमुष्टि लीच किया और विधि के साथ दीक्षाको ग्रहण किया।।४६-४८।।

ज्येष्ठ शुक्ल हादशीके दिन विशाखा नंधमर्मे प्रभुत्ते जिनदीक्षा प्रहण की ॥४९॥ दूसरे दिन सोमखेट नामक ग्राममें भिक्षाके लिए पद्मारे. महेंद्रदत्त नामक राजाने विधिपूर्वक दान किया, उस समय देवीवे पंचाइचयं वृष्टि की, और राजा महेंद्रदत्तने अपनेको धन्य माना। प्रभूने आहार लेकर वनमे प्रवेश किया। वहांप्य मौनसे रहकर नाना विधिसे तपोंका आचरण करते हुए अने छ देशोमें विहार किया। अवैक उग्र तपोंका आचरण करते हुए तपके तेजसे प्रमु ग्रीष्म कालके सूर्यकें समान तेज:पुंज होकर दिखने लगे।

तदनंतर फालगुन वदी पण्ठी के रोज संह्याकालमें उन्होंने उग्र तपसे घाति कमेंका नाश कर फेवलज्ञानको प्राप्त किया। उसी समय दैवंद्रने कुवेरको आज्ञा देकर समवसरणकी रचना कराई, बहारर प्रमु विश्वासमान हुए। यथावत गणधरादियोंसे युक्त बारह कोष्ठोंसे सुरो- फित होकर दिखने लगे। मुनिगणादियोंके द्वारा आर्महित मी पृण्छना होनेपर भगवानकी दिज्यह्वनि खिरी, धर्मीपदेश होने लगा, जससे लोगों ध्य दूर हुआ, अज्ञान अध हार विचिटित हुआ। भन्योंमें ज्ञानका प्रकाश बढने लगा। देवोने प्रभुकी अनेक प्रकारसे स्तुति की, द्यानिध्र प्रभुक्ते सर्व धर्मक्षेत्रों विहारकर धर्मवर्षी की, गांप०-५८॥

एक महिनेकी आयू अवेशेप पहनेपर प्रमु सम्मेदिशिखरके प्रमास नामके कूटप्र चले गर्मे बहाँ दिल्पहर्वनीकी वेदकर घुक्लस्यानमें माडल होकर स्थित हो गर्म । सदनेत्र फाल्गुण वेदी सप्तभीके रोज अनुसाधा नक्षत्रमें प्रतिमायोगमें स्थित होकर समस्त अवातिया कर्मीका नायकर हजार मुनियोंके साथ उन्होंदे सिद्धगितको प्राप्त किया ॥५९-६१॥

| सर्वेकमेक्षयं कृत्वा प्रतिमायोगमास्यितः ।<br>सहस्रमुनिभिः साधै कैवल्यपदमाप्तन्रान्                                                         | भहरा               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| एकोनपंचादातकोटि-कोटयः पत्रचादमुख्य वै ।<br>फोट्यद्योतिचतुः प्रोक्ता हिसप्तति च लक्षका                                                      | ग्रहरा             |
| सहस्रसप्तकं तहत् द्विचत्वारिशदुत्तरा ।<br>सप्तश्रतपुरातपसा इति संख्या प्रमाणिता                                                            | गहद्रा             |
| प्रमास क्टान्मुनयो घातिकर्मक्षयास्त्रघु ।<br>संप्राप्य केवलज्ञानं तस्मात्सिद्धालयं गताः                                                    | HEALL              |
| उद्योतकनरेंद्रेण तत्पञ्चाद् शावितो गिरेः ।<br>सम्मेदस्य कृता यात्रा वक्ये तस्य कयां शुमां                                                  | negli              |
| जंब्द्दीपे मारतेस्मिन् क्षेत्रे वत्सोपवर्तते ।<br>कौशांबी नगरी रम्या दिच्योपवनद्योमिता                                                     | ग्रह्म             |
| विचित्रवापिका तद्वत् विचित्रसरसीयुता ।<br>नारीभिः सहिता यत्र पौराः पुण्यविकारदाः                                                           | ।।६७॥              |
| शीलसम्यक्तवसंपन्नाः सर्वे सद्गुणशालिनः ।<br>जनघर्मोज्वलां शुद्धां दयाविमलमानसाः                                                            | 115/11             |
| तस्यां उद्योतको राजा रावँशास्त्रविद्यारदः ।<br>राजी पतिवता नाम्नि सुर्गोन्य वस्य वास्त्रवत ।                                               | भद्दशो             |
| केनापि कर्मणा तेन तस्य पूर्वाजितेन वै ।<br>शुट्ठोत्पत्तिरपूद्देहें संतप्तस्तेन सोऽमवत्<br>सुदुःखितेन मनसा नानासोहयरसान्वितं ।              | Hooli              |
| पतिव्रता सापि देवी गत्वा उत्तर कार्य                                                                                                       | ।।७१॥              |
| एकवारिजयो मिन्नारी हो हो दुः खिता                                                                                                          | Hesi               |
| स्त्रीयां व्यवस्थां मण्डलः                                                                                                                 | ११७३।।             |
| तत् श्रुत्या तं मुनि प्राहं भूपो वाष्पांबुळोचनः<br>यि। परिश्रम्य मक्त्या सं प्रयानाम भूचाजितः ।<br>तं दुष्टता तो सक्ष्मणो पप्रच्छतुरिम तदा | गाउपा <sup>1</sup> |
| " गन्यवुरस तदा                                                                                                                             | 110.1              |

त्रदमंतर उनंनाम कोटाके ही ८४ कोटी, ७२ लास, मात हजार, ७४२ साधुकीने उच तपका जागरण कर उस प्रभास मूटसे पाति व लगाति कर्मोको नामकर मुक्ति स्थानको प्राप्त किया ॥६२-६४॥

तदनंतर उद्योतक नामके राजाने भावके साथ सम्भेदपर्यतकी पैदना की, उसकी शुम कपाको जय मैं कहता हूं॥६५॥

इस उंबूडीपर भरत क्षेत्रमें वस्त नामका देश है। जहां फीशीबी नामकी रम्य नगरी है को दिका उद्यान वगैरेसे शोमित है। बहांपर नाना प्रपारको वापरिको जनेक सरं वर अनेकनदियां एवं नारियोंके साम पुष्पद्योक पुराप सुससे समय व्यत्ति कर रहे हैं। से प्रजाजन सील सम्पन्ति संपन्न है। अनेक महा कोगे युवत हैं। उदयक जन समेको सारण परते हुए चिक्तमे दक्षका को पालन करते हैं। वहांपर उद्योगक नामक पाला सा। वह समान बास्त्रीमे पारगामी सा। उसकी पतिवता रानी मुझीका नामको था। जो ससके अनुरूप सामिस स सदगुण संपन्न सी। ग्राह्म-हर्गा

किसी पूर्व कर्मने स्टब्बो सम कानको दारीरमे कुछ रोग की स्टापित हुई, जिससे यह बहु बहुत हो दुःहो हुआ। उस दुःखरे पीडित होकर यह राजा अनेक सुमोसे मृत्त राज्यका भी परिस्थागकर यनवासको चला गया। राजाके बनवास नानेपर पित्रता सुसीलाने भी स्सका अनुकरण किया अर्थात् वह भी बनवासको चली गई। यहांपर रहकर ससने बसी भावतसे पातक सुम्रूपा की, 1100-0२11

एक दिनकी बात है, उस वनमे अन्जिय व मिश्जिय नामके दी चारणमूनि आयं, उनको दिखन र राजा अपनी पत्निके साथ उनके पास दौटते गया। दहां पहुंचनेपर अपनी सारी स्यशाको कहनेके लिए मुनिश्राजने आजा दी, उसे सुनकर राजाने आसू बहाते हुंत्, निवेदन किया। क्वेच पहिले तीन प्रदक्षिणा मृनिराजांकी दी, अपने प्रणाम किया। मुनीदिनें मी बहुत करणांके साथ उसे दन किया। एवं निर्णाण मुनिराजांकी दी, अपने प्रणाम किया।

मावायः-तव राजाने कहा कि हे मुनिशार्द्छ! मैंने पूर्व कम्प्रमे ऐसा कौनुसा पाप किया था, जिससे मुझे इस जन्ममे कुछुरोग हो गया. इसे सुनक्य मुनिनायने कहा, हे राजन्! सुनो! तुम्हारा पूर्व कृतात कहता है।

इसी नगरमें पहिले सोमदत्त नामका ब्राह्मण रहता था। वह दृष्ठ बड़ा विद्वान् था, परन्तु विद्याके बहुकारसे मत्त था। किसी भी मुनिका दिस्तिपर नमस्कार नहीं करता था। विद्न-७८॥

एक दिनकी बात हैं, ग्रीष्म कालमें एक मूनियां अध्यों के द्वारा चंदनीय थे, आहारार्य आये। प्रभावन्द्र नामके श्रेष्ठी जो मूर्निमक्तिसे युक्त था, उन्हें आहारदान दिया, एवं नमस्कार पूजाकर भक्ति की।

सोमदत्तविप्रने उक्त श्रेण्ठीको मुनिराजको जाहार दान देते हुए देखकर हास्य किया, तब श्रेष्ठोने सोमदत्तको प्रश्न किया कि मुनि योंको दान देनेसे क्या फल मिलता है ? यथार्थमे विचार कर कहिये। उच उक्त सोमदत्तने द्वेषवश कहा कि जो ऐसे साधुवोंको लाहार देखा है, वह कुण्ड व्याधिसे पीडित होता है, इस वातको सुनकर वह श्रेष्ठी धैर्य गलित हुआ और पहचौताप करने लगा। वदनंतर उस मुनिनित्रा के कारण वह सोसदत्तः बाहाल प्रथम नरकमे गया, वहां अनैक प्रकार के दुःखोंको जनुमव किया। १९९८ ।।

तदनंतर अपने अशुभ कर्मके प्रति परवात्ताप करते हुए अपधी जात्मकी निदा की, बार बार दुःख करते हुए दुर्गतिसे मृत्युको प्राप्त किया, । उस परवात्तापके प्रथमते अहां आकर वही जीव तुम उद्योतक होकर उत्पन्न हुआ। इन बानको निश्चमञ्जूषे जानो । तुमने मृतियोंको आहार दान देनसे कुष्ठरोगी होता है, ऐसा कहा, अतः दुसके फक्स आज तुम कुष्ठरोगी होकर पैदा हुए, नीच कमी के विचारके उत्पन्न कमके फक्को अवस्य भोगना ही पहेंता है। एदा। एदा। एदा।

भिक्ष प्रकार सपने सात्मसकको पुनिके मुखसे सुनकर अपनेको वि:कार करते हुए, हात बोड कर पुन: मुनिसे प्रायंना को कि मुनिदर्व! मुझे ऐसी कोई यांचा बताईये जिससे, में इस दुष्ट कुष्ठरोमसे कूट जाऊं, एवं इस दु:ससागरसे भी कूट जाऊं ॥८९॥९०॥

| मृनिनोवतं तदा भूष! भूत्वा तं मेचकांवरः ।<br>सम्मेदमूमिभृद्यात्रां कुरु रोगापनुत्तये       | ११९१॥     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| तत् अत्या हर्षपूर्णीसी संघेन सहितो गतः। यथा शिखरिणो यात्रां तत्र गत्या स भावतः            | ग्रद्भा   |
| गिरे: प्रभासक्टं तं अभिवंद्य जिनेश्वरं ।<br>अष्ट्या पुजया पूज्यं प्रपुष्य गदशांतये        | 118311    |
| तत्क्षणात् कुष्ठरोगोस्य अमूत्त इव चामवत् ।<br>गुच्ना प्रमासमाहातम्य विरक्तोऽमूत्स राज्यता | 116211    |
| तारिज्ञास्तक्षमनुजैः सह तत्रैव भूपितः ।<br>राज्यं गुत्रभषुत्राय बत्वा बीक्षां समग्रहीत्   | 11 6 6/33 |
| मृतिमार्गानुसारी स विरक्ती विश्वमार्गतः ।<br>तपः प्रमावतः कृत्वा क्षयं वै घातिकर्मणां     | ॥९६॥      |
| केनल्यानसंपन्नः तीलां घोरं भवांबुधि ।<br>भोट्यार्यु विनिज्ञित्य प्राप्तः सिद्धारूमं गुनिः | 1601)     |
| तेत योज्ञालकोक्त–साधै मृतिवसा बुधाः ।<br>मृत्यि प्रमासकृतास्य केवलावसमाय्गताः             | 119611    |
| कल प्रमासक्तस्य संवस्तत्तुलं स्मृतं ।<br>सर्वकृतसम्बार्तुः कलं सकतुं का देवस्यः           | 110,211   |
| दाविधान्द्रोटिसंत्यात- प्रोगधवतानं कलं ।<br>तनः प्रसन्तिस्यनायासान् सम्मेवाकाववंदनान्     | litosii   |
| गानान्द्राभ्यक्षी गुवादवी गहेतः ।<br>विद्यम्बानं प्राप्तवान् योगारीत्याः ।                |           |
| भीत्व भीव्य संग्यको वर्तात ।<br>उत्था नित्व स प्रमासं समानि                               | Misty     |
| ीत रेकालकृतिकरिको सर्वतिविद्यासा                                                          | श्यक्षे   |

नामान्यकंतं नाम सम्बद्धाः वात्रः ॥ भावाम-एव मृतिराजि गहा कि बाजन किते गहानी छात्रण कर भावपूर्वक सम्मेर्दाश्यावकी गामा करी, मुस्तारा यह रोग हुए हो सामेगा । उमे मुस्क र एक बाजा उर्जावन में बहुत प्रमण होक्य पत्रिध रूपने गामा रूपिटाश्यको माला के लिए प्रमणन कर माम्यूबंह प्रमानकृत्वी करना की, रूपा छात्रीर्थ इत्यामि जिनेद्रको पूजा की, सब ताराण ही उर्जा शरीय कुल्डरोगसे बहित हुआ। उस प्रमणस्ट्री महिमाबो जानकर राजा विश्वल हुआ। उसी समय ग्रह्मिर ३२ लाख महुन्योके सामा अपने गायमते गुज्य मामके पुत्रको देवर दोसाको प्रमण किया, मृतिमार्गको अनुसरम वृत्ति हुए स्वयं प्रभावसे पाविया मनीका नाम विज्ञा १९१-९६॥

पातिया नानौंदा नेहाह देव नेहाता तनो हाणा निया, समा मीह इम्या नाह कर संवादक दूशों वादक विद्याले प्राप्त किया, वसी प्रमास गुटरे १६ राम मुनियाने विद्या अवस्थाको प्राप्त किया। प्रमास पूर्वी यदनाके पलते ६२ धर्मेट प्रोद्योधवासीका परम प्राप्त होता है। सभी मुटोबी बंदना भनित्युवंक करनेव छोने फलका कोने वर्णन

पर सन्ता है ? ॥९७-२००॥

विस प्रचान गृटसे चागान मुवादयेनाच प्रभूमे सियस्यानको प्राप्त दिया, सस गृटकी वरनारे सनारमें चीन एवं नरंत्याते मुक्ति दोनी अन्य होते हैं, इस प्रमान गृटको में भारतने नमस्यार करता हूं 11१०१॥

इसप्रकार देवदक्ष्मितिवर्शनम्भवेदिववरमाहास्यमे प्रभासकृट वर्णन नागक प्रकरणमे ची विद्यापायस्मित ए. वर्षमान गारवंताय पारमेख्ड भागार्थ वीपिकापे सांतवा अध्याय समाप्त हुआ

सात्वे ष्रध्यायका सारांधा

प्रमास गूटसे सुपाइवंनाच सीर्वक मुनिसको प्राप्त हुए. स्पाइवं-भावका चरित्र लिसकर ग्रंस करने ६स प्रभास सूटसे ८४ कोटी ७२ लास ७ इचार ७४२ मुनियोने मृदित प्राप्त की एसा निर्देश किया है। मृतर कुटरोगसे पीटित स्थातकने यात्राकर कुटरोगम निवृत्त हुआ ऐसा भी उन्लेख किया है। प्रमासक्टको महिना अनि यहै।

## त्राठवां ऋध्याय

भावायः - समस्त भव्यस्पी भ्रमर (समूह) जिनके चरण कमलकी देवा करते हैं उन चन्द्रभ्रभ भगवान के चरणोंको कल्याण की भावनासे उदा नमस्कार करता हूं। श्री चन्द्रभ्रभ भगवानका पूर्वभव कहता हूं, जिसके श्रवण करनेसे समस्त पापकी हानि होकर पुण्यका उदय होता है। पहिले श्रीवर्मा नामक राजा हुआ, चंतर श्रीधर राजा होकच उत्पन्न हुआ, तदनंसर श्रीजिसेन नामक प्रस्यात राजा हुआ। ॥१-३॥

क्जितसेन राजाने दोक्षा लेकर दुर्धर तपःचर्यां की, अन्तमे सन्यास ररणसे देह त्यागकर सोलहवे स्वर्गमें वैभव संपन्न देव हुआ । बाईस अगरोपमको आयुक्तो पाकर देवांगनावोंको आनंदित करते हुए स्वर्ग दुसको यथेष्ट अनुभव किया ॥४॥५॥

कत्कप्रभ राजाने उस सुयोग्य पुत्रको योजनावस्था आते ही राज्य रदान किया। और स्वयं विरक्त होकर मनोहर नामक बनको गया। वहां श्रीमंग्रद नामक मृति की बंदना कर नमें उस तपोवनमें जैनेंद्र रिक्षा को, उसो समय प्रानाभने भी जिनागममे प्रतिपादित श्रावक विका प्रहण किया एवं निर्यादाश्य स्पर्स प्रक्रन किया।।१०।११।१२॥

पूर्वपुष्पके द्वारा पापरहितं वृत्तिवाला वह राजा निष्मंटक रूपसे राज्यकी पालन करते हुए न्यायनीतिसे प्रजावीकी रक्षा की एवं समस्त मोगोंका बनुसब किया, एवं अपने पराक्षमुसे सर्व प्रजावीको निर्मय अनायाः

एक दिनेकी बाद हैं। वनपालने बाकर राजाकी समीचार दिया कि श्रीधर मुनि उद्यानके बाद हैं। याजा भी दर्जन के लिए उत्युक्त हुवा। ॥१३॥१४॥१४॥।

| तवव स्वसमाजन साहतस्तत्क्षणात् नृपः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| गतो मुनिसमीपं स नत्वा स्तुत्वा मुनीदवरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1182))   |
| त्तत्तकाशात् जैनधर्मान् श्रुत्वा संसारमीश्वरः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| असारं मनसा ज्ञात्वा विरक्तोभूत् स मानसे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115011   |
| राज्यं सुवर्णनामाय स्वयुवाय समर्प्यं सः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| यहामिम्मिपैः साधं दीक्षां जैनीं समग्रहीत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गार्था   |
| शुत्वकादशसंस्यानि तशांगानि स भावनाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| भाविपत्वा पोडशांतः बभूव किल तीर्यकृत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115411   |
| शतकांतस्य पर्षंचार्शान्यतानि च व्रतानि सा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| जनान्यादाय विविने तप उग्रं चकार सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1150H    |
| <b>जंत्ये सन्यास्</b> विधिना देहत्यागं विद्याय सः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| सवाधीसन्तिगेष्वत्र प्राप्तोयम्हमिद्रताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गरशा     |
| ति त्रिश्वतसागरमितं प्राप्यायुः तत्पदोचितं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| सन विधाय सिद्धानां स्मरणे तत्वरोऽभवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गर्या    |
| गर्ताग्रमुलं दीघं भुंजानोसी प्रतिक्षणं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| <sup>अभूत पण्</sup> मारोक्षच्ययः महानिर्मलकोतिमृत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गरश      |
| त्या जब्मतिहोते शन्व क्षेत्रे च भारते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| भागायम चत्रपुरी स्थरामध्वचालकेव सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ग्रद्धा  |
| भाग नियम्यायवंदी गोथ कायाम जनसे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ं ता गा। भाग जाता समारा समारा समारा समारा स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गर्या    |
| THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF  |          |
| भ भिनाम वर्षद्रानिवद्यात्र अस्त्रकत्तां स्तर्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (17 देश  |
| वाण्याविकी रन्तवृद्धि मेघवत्वम्यागतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| The the till all all the transport of the till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गरणा     |
| TO THE STATE OF THE PARTY OF TH |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गाउटम    |
| भूति विकासवैक स्थानान सोउदा चैसत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| भाना स्थानात् सोद्या नेशतः।<br>अर्थः । जिल्लामात्र सर्विदान् सत्यारणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11329    |
| प्रकृतिकार्थाना स्वान्यात् मन्यारणः<br>जन्मकार्थान सन्ति सा सम्पूर्तिकः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| र वन्त्व स्था मा पत्युर्गतकः ।<br>इत्या स्थानिक मानवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113011   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>y</i> |

भावा थै:- उसी मनय खपने परियारने माय राजा मृतिराजके भीप गया। और उनको नगरमार गर उनकी स्तुती की किन्छे नयमें के जिन्देशको मुक्तर उन्। ममय राजाके मनमे विरक्षित स्त्रप्त हुई। । गुक्तनाम नामया पुत्रको राज्य देकर मृतिदीशाको हन किया ।।१६-१८॥

वहां एकादयान जानगोंको मुनकर याबह अनुप्रोद्धायोंकी विश्वन हर पोटयकारण भाषनायोंकी भाषना की। एवं सीर्धकर प्रकृतिका य निया। (बीरदाकारणमाधना तीर्धकर प्रकृतिके बेधका कारण है)

मृति सबस्यामें अनेक प्रकारके प्रतीको ग्रहणकर पोर छपदचर्या ते, सन्तमें सन्दास विधित वेहत्वाणकर सर्वाविसिद्धिमें अहमिद्र देव कर सर्वप्र हुआ। तेसीन मागरीवम्मी आवृत्ती पाकर सदा सिद्धीका गरण करते हुए ह्यामिद्रवर्षे दिल्य मुसको यह अनुभय कर रहा त। सब छह महिनेकी आगु सत्तनी याकी रह गई है ॥१९—२३॥

जंबू द्वीवके भरत क्षेत्रमे कादी देशमे चंद्रपुरं नामकी नगरी

1 वह सवनी समृद्धिने कुवेरकी नगरी अलकापुरीके समान थी।

हॉवर द्वाकुवंद उत्तमकादयप गोक्षमे महासेन नामक राजा बहुत

दा भाग्यशाली भाग्य कर रहा था। उसकी पत्नी लक्ष्मणा थी जो

1मके अनुसार अनेक मुल्दाणीसे पुगत थी। उसके घरपब उनत अहमिद्र

विकर होकर जन्म लेनेवाला है, यह जानकर देवेंद्रने कुवेरको आज्ञा

हर छह महिनेतक रत्नपृष्टि कराई, मैमाजना के बाद जलपृष्टिके

मान यह स्तोंकी पृष्टि हुई। १२४॥२५॥२६॥२७॥

एक दिन छक्ष्मणा देवीने भैशकृष्ण पंचमी के रोज ज्येष्टा नक्ष-में प्रभात समय सीती हुई १६ स्वप्नोंकी देखा, स्वप्नके अन्तमे उसके ११ कमलमे मदीनमत्तहाचीका प्रयेश हुआ। प्रातः अपने प्रतिके पास १ पहुंचकर स्वप्न बृतांकको निवेदन किया, एवं प्रतिसे जन स्वप्नोंके भलको सुनकर वह बहुत ही प्रसप्त हुई ॥२८॥२९॥३०॥

| पुष्ण गर्नेपन्ति सा रराज निजयण्ती।<br>राजेन गरिया ट्योन्नि शर्मान निजीनाला           | 113 \$11             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| सा पुरत पुरलेकारको मुग्ने पुत्रमुत्तमं ।<br>मा रेपन विकोकीय गतिषुत्तावीकार           | 113511               |
| वत्त देवेत् आयात्र होतानेंद्रसमन्तितः ।<br>वस्तादात्त देवेत जगाम कनकान्त्रं          | 113.111              |
| चलको कारको कुन्नीः क्षीरीमजलपूरितेः।<br>वेषकाक्षा वर्षः भवतम् नमकाः, समुज्यसम्       | $n \nmid \epsilon n$ |
| प्तरण प्रपति एषाभूसंहर्योवयः<br>तर्गेत्रस्यानस्य सनुसार्याः मृष्णाणे                 | n ; $n$              |
| त्रभः तारभः कः ता सोधहार्यं महाभद्रतः ।<br>२०११ सन्तर्वे ते एषः सन्यत्रतार्थे समझनीः | 11.35 \$             |
| र एक्ट १ वन् वरमा भन्याम्य महदे स्वै ।<br>                                           | 11 1-911             |

भावार्य – गर्ममें अहमिद्र जीवकी धारणकर वह शरत्कालकी वृद्धमा के समान शोधित हीने लगी। तदनंतर पीप शुक्ल एकादशीके रीज पुत्ररानकी जन्म दिया। जन्मतः ही उक्त त्रिलोकीनाथ प्रभुकी मित्रभुत अवधिनामक तीन ज्ञान थे, उसी समय सौधमेंद्र ईशानेंद्र के साथ बाकर जिनवालकको साथमें लेकर मेरु प्वंतपर गया। उसने क्षीर समुद्र से लाये गये १००८ सुवर्ण कलशोंसे अभिपेक किया। उस समय देवोने जयजयकार किया, तदनंतर पुनश्च वहीपर जन्मस्थानमें पहुं— जाया। दिव्य, वस्त्राभरणोंसे, बालकको अलकृत किया, एवं राजागणमें उक्त बालक सामने देवेंद्रने तांड्व नृत्यको किया। साथ ही उक्त वालकका नाम, चंद्रप्रभ रखकर वडी प्रसन्नताको साथ लक्ष्मणा माताके वश्मे दिया। एवं वार वार नमस्कार करते हुए अपने परिवारके साथ वह स्वगंको चला गया।।३१-३७।।

वह जिनवालक अपनी कांतिसे चंद्रको भी जीतकर जगत्के स्तापको दूर करते हुए राजमहलमें शोभित हो रहा था। उसकी आयु दस लक्ष पूर्वोकी थी, कायका उत्सेघ १५० धनुष्य प्रमाण था, रा। उस पूर्व वर्ष के वाल्यकालमे अपने वालकोचित कीडाओं के द्वारा विताकर सबको आनंदित किया। कुमारकाल जाकर यीवना—वस्या प्राप्त होनेपर पिताके द्वारा प्रदत्त राज्याभिषेक हुआ। राजाके आसनपर विराजमान होकर धर्मवारिधि वह भगवान् सर्व कार्योको अपने मंत्रियोसे विचार विनिमयकर न्यायपूर्वक करते थे।।३८-४३॥

उनका मुख देवेंद्रसे भी बढकर था, उन्होंने प्रतिक्षण पूर्व जून्मके सचित पुष्पके उदयसे नानाप्रकारके सुखाका अनुभव किया ॥४४॥

एक दिनकी बात है, राजा अपने महलके छतपर सुखसे सरस सल्लाप करते हुए बैठे थे। उसी समय उल्कापातको देखकर उनके

| ब्रह्मिपशिस्तदेवेत्य वंदितः संस्तुतः प्रभुः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| राज्यं श्रीवरचंद्राय सुपुत्राय समपंयत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ।।४६॥   |
| देवोपनीतां शिविकामाच्ह्य सुरसुंवरीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| देवें रूढां वनं गत्वा विधिवद्दीक्षितोऽमवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118311  |
| पोपस्य कृष्णैकादश्यां अनुराधोडुनि घुवं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| तत्र वेलोपवासेन सहस्रक्षितिपैः सह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118811  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| दीक्षां गृहीत्वा सोऽन्यस्मिन् दिवसे नलिनं पुरं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118811  |
| चतुर्यवोधसपन्नो मिक्षायैः पर्यटन् प्रभुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 211 |
| सोमदत्तो नृपस्तत्र भक्त्या संपूज्य तं प्रभृं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| अदादाहारममलं पंचादचर्याणि चैक्षत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114011  |
| पुनर्मानं समादाय तपोवनगतो विमुः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| महावतानि पंचासौ पालयामास धर्मवित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शुद्धा  |
| संमृत्य पंचसिमिति गुप्तित्रितयमी इवरः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| त्रयोद्द्याम् व्याः व्यक्तित्रं सम्मानस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ॥५२ ।   |
| त्रयोदशमिद भूयः चारित्रं समुपागमत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11. 1   |
| ततः स्विचले संधार्यं शुक्लस्यानं चतुर्विधं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 11    |
| कृष्णफालगुणसप्तम्यां पंचमं ज्ञानमाप सः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गुप्रभा |
| ततः शकाज्ञया देवनिर्मिते परमाभ्दते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| गते समवसारोऽसो व्यराजत रिवर्यया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रदश   |
| यथोक्तवत्ततेनास्य-गणेंद्राद्यस्तवाखिलैः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •       |
| प्रजितो मनियंग्रही मिल्लिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| पूजितो म्निसंपृष्ठो सदिव्यध्वनिमाकरोत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ।।५५॥   |
| तं फुवंन् सुकृतक्षेत्रविहारी मासमात्रकं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| े नाप गिरुवान: संध्यातासम्मानना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ॥५६॥    |
| TOTAL STATE OF THE |         |
| THE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PE | ॥५७॥    |
| मनु पराद्योतिकोट्ययुंवा द्विसप्ततिकोटयः।<br>अद्योतिलक्षारमनुरुक्षीति सम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| वद्योतिलक्षादचत्रकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vir. 20 |
| पच पचाडाताच्या जिल्लामान च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ग्रद्धा |
| ितरस्थिति विकास अपनातान स्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| पदान्त्रात्रात्रा प्रमाणकारम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ग्रदश   |
| पटांनलितात्क्टात् योगध्यानं समाधिताः ।<br>केथलायगमास्युद्धा युन्यस्तत्वतं समाधिताः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| केवलायममाच्छुच्या यूनयस्तत्यदं गताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HEOH    |

भागाभं - प्रहातीकी कीवांतिक देव आवे, उन्होंने प्रभूकी विवाद स्तृति की, प्रभूने अपनेष्ट्रगण्यको वर्ष्यां, नामक पुत्रको दे दिया, देवोरकीत मुख्यंदरी नामक प्रक्रपतियर खारुद होकर उन्होंने वनके प्रति प्रस्तान किया। पीत क्रक एकाद्यों के रोज अनुस्था नक्षत्रमें क्रिया राज्योंक साथ जिनदीक्षा के की। एवं अंतर्मृहुतंने भीये मन्दर्भय जानको प्राप्त कर लिया।

दूसरे दिन आहार के लिए पर्यटन करते हुए निवन पुरमे पहुँच, यहां मोमदल नामक राजाने कालाने उनकी पूजाकर आहार ,मन दिया, उनो समय पंचाय्वयं वृष्टि हुई।

हदनंतर प्रभूने पुनः मौन धारण किया, और सपोतनमे पहुंचकर , महावत, पंचसमिति, सीन मुस्ति, इस प्रकार सेरह प्रकारके चारि-मिने निर्मेटसाके साथ आचरण कर फान्युण कृष्ण सप्तमीके रोज अविया कर्मोको नादाकर केयल्यानको प्राप्त किया ॥ ४६-५३॥

सदनंतर देवेंद्रकी आसासे मुखेरने समयसरणको रचना की, उसमे हिमान भगवान् सूर्यके समान भोभा को प्राप्त हो रहे थे। दत्तसेनादि । धरीन सुक्त होकर व्यक्ति मुनिगणीसे वंदित चंद्रप्रभ भगवान्ने विश्वनिको जिराया एवं दिव्यध्यनिक भव्योंका कत्याण करते हुक कु पुष्य क्षेत्रोंने विहार किया।

अपनी आयु अब एक महिनेकी बाकी है यह नातकर उन्होंने अध्यनिका निरोध किया, एवं अनेक मुनियोंके साथ सम्मेदाचल उ लिलिवघटा कूटकर प्रभु आये. उस लिलित घटा कूटपर हजार ूपींके साथ समाधियोगको धारण कर भाद्रपद शुक्छ सप्टमी के निर्वाण परको प्राप्त किया।

्र तदनंतर उस कूटमे चौरासी कोटि वर्बुद, ७२ कोटि, सस्तीलास, में हजार, पांचकी पचपन मुनियोने सिद्धधामको प्राप्त किया। शैटित घटाकूटमें इतने मुनियोने ध्यान कर, केवलशान पूर्वक सिद्ध प्राप्त किया॥ ५४-६०॥

भाषार्थः— सदनंतर कृष्यत्वस्त नामय राजाने उस गिरिराजकी गावा की, उसकी कथाको अब कहूता हूं, नवजन गण गावधानपूर्वक अवग करे ॥६१॥

इस नीथे पुष्पस्वर हीयमें पूर्वविदेशको सीनानहीं के पिन्नस्तरमें गुण्डलावती नामक वेदा है, वहां पुष्टरीक नामक नगर है, वहां महान् पराजमी महानेन नामक राजा हुआ। उनकी पत्नी अनेक भील भइनुषों के भीडार महानेना नामकी नी, अतः पतिको अस्तं प्रारो की सहस्ते हास्था

एक दिनकी बात है। वह महारोन राजा बनकी गया, यहां निर्मलचारितको धारण करनेवाले मृनिराजको देखा, उनके दर्गनमे राजा बिरवत हुआ। एवं वह धर्मारमा धीक्षा लेकर निर्मल नकका शाचरण करने लगा। आगुके अंतर्मे उन तपश्चर्याके फलने पानये रवर्गमे जाकर देव हुआ। अनेक देवांगनावीके यात्र मुखका अनुभय करते हुए वह आयुक्ते अंतर्म वह देव अयोध्या देशके मुरपुके राजा अजित और रानी महादेवीके गर्भ मे मुनलधणमे युक्त लिलदन्त नामक पुत्र होकर उत्तप्त्र हुआ। यीवनात्यामे उन लिलदन्तनो दन्ति नामकी पुत्री हुई जो उने प्रिय व अनेक मुभ लक्षणोंने मुक्त थी। अजितमेन राजाने लिलदन्तको राज्य दिया वह स्वयं विरक्त होकर चला गया। ॥६५॥६६॥६७॥६८॥६८॥६९॥७०॥

एक दिनकी बात है, यह उठिनवत्त भी चारणमुनिगोंके दर्शन के जिए गया एवं इस प्रकार कहने उगा कि स्वामिन्! चारण ऋदि की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। ग्रुपाकर कहियेगा। तब मुनिने कहा कि राजन् सुनो, बाकी के विषयोंको छोडकर यदि उमे प्राप्त करना चाहत हो तो सम्मद्दिग्यरकी यात्रा को भावपूर्वक करो। उनके प्रभावमें राजन्! निरुचयसे चारण ऋदिको प्राप्त करोगे, इस प्रकार मुनिवावयको सुनकर राजा प्रसन्त हुआ। १९-७५॥

| लग संघावियो मूला एक कोटिमितान्वरान्।      |         |
|-------------------------------------------|---------|
| हिचःवारिशदास्यात-लक्षमस्यान् महीपतिः      | 11:9511 |
| विजाय सार्वेगां यात्रां चके सम्मेदमूमृतः। |         |
| घटांतललितं मूटं वबंदे मस्तिमावतः          | ।।उउ।।  |
| कोटिमन्देश्तह कोचीपतिवैराग्यसंयुतः।       |         |
| तर्जव दीक्षिती मृत्वा चारणींद्वमवान सः    | Hosh    |
| परचादुप्रतपः कृत्वा केवलज्ञानवान् मृतिः।  |         |
| साई पूर्वोक्तमध्येस्स तिद्धालयमवाय हि     | गाउद्या |
| तत्त्रद्वंग्रनाव्मस्यो गतिद्वपविवित्तः।   |         |
| घोडाप्रेयधीनां हि बतानां फलमान्यात्       | ncell   |
| शताप्यते फलं चेत्यमिककृदस्य वंबनात् ।     |         |
| राजियामणं विद्यात् फर्ले श्री जिनएव हि    | 118211  |
| भीचंद्रप्रम उदितात्मतत्वबोधात् ।          |         |
| भंगिद्धि किल परमां गती हि यस्मात ।        |         |
| मो भग्यैग्मततसमितां प्रयत्तेः।            |         |
| स भूदं विविधासीनिधानमीडे                  | 118311  |
| य राज्यां छिलिससूडयरस्य सस्ता ।           |         |
| भागातिकोत्र शृणुपात्य शिकेह सम्या         |         |
| विलेशियं जितिको स समेत सवः।               |         |
| मानारिक्तनाहुक्यो समनोति मुदिन्           | 115311  |

दति सन्पारकेताकायिन्तिना वैयवनस्थिति । सम्बद्धितारकारातम्ये विकित्यकासूद्धवर्गन्धे । श्रुवसीयापः समाप्तः भावार्यः – तदनंतर एक करोड ४२ लाख भन्योंसे युक्त संघका । शिमित वनकर राजाने श्री तीर्थराजकी यात्रा की, एवं वडी भिक्तसे । गित लिलसघटाकृटकी वंदना की । । । । ।

लितदत्त राजाने करोड भव्योंके साथ वहीं विरक्त होक शिक्षा ली एवं तपके प्रभावसे चारणऋद्विको प्राप्त किया। तदनंतर । ग्र तपको कर केवलज्ञानको प्राप्त किया, एवं पूर्वोक्त भव्योंके साथ सदत्वको भी प्राप्त किया। १७७-७८।।

उस लिलतघटाकूटकी वंदनासे मन्यजीव नरक व तियं न गतिके ांधसे छूटकर सोलह करोड प्रोपधोपवासका फल प्राप्त करता है। गव एक कूटकी वंदनासे यह फल पाता है तो सर्व कूटोंकी भावपूर्ण ांदनासे क्या फल पावेगा जिनेंद्र भगवान् ही जाने ॥७९॥८०॥

श्री चंद्रप्रभ भगवान्ने जिस कूटसे सिद्धि को गाप्त किया, गंसकी सदा भव्यगण आदर करते हैं, उस लिखतघटाकूटको में ।मस्कार करता हूं।

जो भव्य उस लिलतघटाकूटकी वंदना श्रद्धा श्रीर भिन्त वंक करता है वह इस लोकमे समस्त इच्छित वस्तुवोंको पाकर मियाः मुक्तिको भी प्राप्त करता है ॥८१॥८२॥

इस प्रकार भ. लोहाचार्य की परंपरामें देवदत्तसूरिविरिचत सम्मेदिशिखरमाहात्म्यमे लिलतघटाकूटके वर्णनमें श्रीविद्यावाचस्पति पं. वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित भावार्थदीपिकानामकटीकामें

### क्षाठवां अध्याय समाप्त हुआ

#### आठवें अध्यायका सारांश

इस अध्यायमें लिलतघटाकूटसे भ. चंद्रप्रभ तीय कर व अन्य हरोडों मुनिराज मुक्तिको प्राप्त हो गये उसका वर्णन है। वह लिल टाकूट पवित्र है। भगवान् चंद्रप्रभ तीय करके पूर्वभवीका वर्णन है।

### श्रय नग्गऽध्यायः

| अथ मोक्षियोगेतं सुराग्रस्तिवेतितं।                                                                                 | 11011   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| पुणदतप्रम् भारमा नंदे मेक स्लाहमं                                                                                  | 11511   |
| पुष्करार्धे हीपवरे प्रदीष्ते पूर्वमंदरे ।<br>सीता पदिचमभागेरित विषयः पुष्कलावती                                    | ।।२॥    |
| पुंडरीकपुरे तत्र महापत्राभिधो नृषः ।<br>अखंडराज्यमकरोत् अरक्षत्पृधवत्प्रजाः                                        | แรก     |
| महादानानि सर्वाणि याचकेश्यस्समपंगन् ।<br>अज्ञेषराज्यसौएयानि बुभुजे नीतितो नृषः                                     | ાક્ષા   |
| एकदा धर्मश्रेषात्व्यं मनोहरचने मुनि ।<br>श्रुत्वा गतो दर्शनार्थं तत्व्य भूषं।चलन् मुदा                             | મુધ્    |
| त्रिःपरिकम्य त तत्र गत्वा नत्वा मुहुर्मुहु ।<br>पादी गृहीत्वा पप्रच्छ यतिद्यर्थान सनातनान्                         | ॥६॥     |
| मुनिस्त्रयोदशविधं चारिश्रं स्वागमोदितं ।<br>श्रावयामाम भूषाय प्रवृद्धस्तन्निशम्य सः                                | 11011   |
| आत्मानमेकं सर्वेष ज्ञात्वा भूतेषु भूपतिः ।<br>पुद्गलाभ्दिन्नममलं विरदतोऽभूत्त चैहिकात्                             | 11811   |
| राज्यं धनदपुत्राय दत्वा बहुनृपैस्सह ।<br>दोक्षां समग्रहीद्गत्वा वनं किल तपोरुचिः                                   | 11911   |
| एकादशांगधृग्मूत्वा तहत् पोडशभावनाः ।<br>भावियत्वा वर्वधासी गोत्रं तैथैकर परं                                       | 116011  |
| सन्यासविधिना सोंते तनुं त्यवस्वा तपोज्वल: ।<br>स्वर्गे हि पंचदशमे मुनिः प्रापाहमिद्रताम्                           | 118811  |
| सिंधुविश्वतिकायुक्च सार्धत्रिकरदेहभूत्।<br>शुक्ललेक्यायुतः श्रीमान् तेजसार्कं इवाज्यलः                             | १११ रा। |
| संहस्रविद्यतिमितो वर्षोपरि स मानसं ।<br>अदादाहारममलं स्वानंदोद्भवतोपभृत्<br>पक्षेषु विद्यतिभितेष्वयं परिगतेषु सः । | 118311  |
| पष्ठनारकपर्यतं व्यापाराम् ।                                                                                        | 118811  |
| सर्वकार्यसमयोऽसाचुर्हण्टसुखमन्वभूत्                                                                                | 118411  |

## नवमां श्रध्याय

सर्थः-एक मीरहादकी श्रास केल्या, मृद्य अपूर्वके द्वारा पृतित मगर्मन् राज्यको पुरुष की गुण्यकंत स्थामीको समस्थाद शरहा हु ॥१॥

रवारके द्वीरामें पूर्व गेरके कीतारकोते परितास कामी पूर्वा-राजको महस्य देश है। यह १९ वंगा पूर्वा भागवासमा राज्य भाग्य का है। यह इस स्वयंत्र प्रशास पर्वा प्रशास बीगु रुख पुत्रपत् कर यह भा, प्रश्नकोती महत्वान देव पूर्व मा साम स्थानकोतिक गर्द गर्वस्था सनुभव कर गर्भ था।

शृश दिनदी मान है, मनौत्र उद्धानमें धर्मभेष नामन गृतिके सामस्यादी सुनन्तर यह राजा प्रश्नेत जिए गया। यहां मुनियानको हीन प्राधित्या पेनल खोद अन्तर मृतिको बाद यह प्रमाणक श्रद सनामन ग्रीत्यादिक संख्यो पृत्राता नी। मृतियानने भी राजाको आगममें प्रावित्यादिक हेन्द्र प्रशापने प्रतित्रीती सृताया, राजाने भी तन उपदेशको मृत्राह्य आग्ना तौर सर्वाद्रों भिष्टता है। तन्त्राप निम्मा, पुर्मको म्यादिक आगमा स्थाम द्वारा प्रशाप है। सह जानकर उमे प्रतिक भोगोंने पेरामा की मानी हुई।

नवर्गनर अपने धनव नामण पुत्रको राज्य देगर जनेन राक्षणों ।
गाप योगने जानम् मूनि यीधा की पाने किन उनके हुए । धारक् प्रमोशन अध्यान विद्या, उसी प्रकार पोदम कारण भरमनार्गनो भावे हुए बीधेंगर प्रकृतिका बंध निज्या । क्षेत्रमें सन्देशना विधिन गरण पान्य वह मृति १५ दे स्वर्गमें देव हीकर घट्यप्र हुए । २० सानग्रको धाय, ३॥ हायका वार्यान, धानेन अधार केनेनाला, एवं २० प्रजीन भाव गृत्रार वर्षीक बाद मानेन आहार केनेनाला, एवं २० प्रजीन भाव गृत्रार वर्षीक बाद मानेन आहार केनेनाला, एवं २० प्रजीन भाव कर वह देव नमें नार्योंको चर्योंन समर्थ होते हुए उन देवने क्योंन उत्तम उत्तम्ब सुव्यक्त बनुभव निया। (स्वर्यमुद्धान महिमा वपार है। यह धर्मन प्राप्त होता है। मुनिक क्षीनने भी उस स्वर्गमुद्धाने प्राप्त किया। श्रीसम्मेदशेलमाहात्म्यम् उत्कृष्टगुणसंयुक्तो व्यतीतायुस्सुखेन सः। पण्मासकाविकाव्यायुरभवत्तत्वदे स्थितः तदा जंबूमित द्वीपे क्षेत्रे मारतिके शुभे। पट्टदेशे सदा भाति कालंदी नगरे शुभे इक्ष्वाकुवंश तत्पुर्यां काश्यपे गोत्र उत्तमे । सुग्रीवो नाम राजाभूत् धर्मात्मा भाग्यवारिधिः जयरामा तस्य देवी रूपसीमाग्यशालिनी । पत्युर्मनोहरा नित्यं स्वैरत्यभ्दुतसद्गुणः तद्गृहे यक्षपतिना वृष्टिष्पाण्मासिकी तदा । कृता रत्नमयी नित्यं सीधर्मेन्द्रमुखाज्ञया तत्काले चानतात्स्वर्गात् देवागमनवासरे। रात्री सुवर्णपर्यंके सा देवी संविवेशह फाल्गुने कृष्णपक्षे स नवम्यां मूलभे शुभे । स्वप्नान्यसि सा देवी पोडशैक्षत भाग्यतः तदते तन्मुखे मत्तिंसधुरो विश्रदुज्वलः । एवं स्वप्नानिरीक्ष्यैपा नेत्राव्जंदघाटयत् उत्थिता विस्मिता देवी प्रमार्ग्य मुखवारिजं । पत्युस्समीपे सा स्वप्नान् अवादीदन्यदुर्लभान् यथोवतफलमेतेषां श्रुत्वा पतिमुखात्सती । ष्टृतकृत्यमिवात्मानं मेनेसा धर्मवत्सला वर्णनीयं कथं भाग्यं तस्या देवेंद्रसेवितः।

अहमिद्रो गर्मगोभूद्यस्यास्तीर्यकृदीश्वरः

मार्गे दाुवलप्रतिषदि मूलभे जगदीववरं । सा सुतं सुपुवे देवी त्रिबोधपरिमास्वरं

तदा सौधर्मकल्पेशः तत्रागत्य सुरैस्समं । देवं स्वयुक्तयोपादाय स्वर्णाद्रिमगमन्मुदा

दिालायां पांडुकास्यायां तत्र संस्थाप्यते प्रमं ।

11881

11891

1186

11881

11201

11581

11221

॥२३१

11581

ાારધા

117६।

गरण

11261

अर्यः - उत्हप्ट गुणोरं पृक्त वह देव मुखमे अपनी आपुको व्यतीत कर रहा या, जब छह महिने की आयु शेप रही ऐसी अवस्या उसे प्राप्त हुई ॥१६॥

जस समय जंबूडीय के भरतक्षेत्रमे पट्ट देशांतर्गत काकंदी नगर या, जहां इध्याकुवंदा में उत्यन्न काश्यय गोत्रज सुगीव गामका धर्मात्मा भाग्यशाली राजा राज्य पालन कर रहा था, जयरामा नामकी उसकी पत्नी थी, वह रूप और सीमाग्यसे युवत होकर सदा अपने सद्गुणोंने पतिके मनको अपहरण कर रही थी, उनके महलने सौधर्मेंद्रकी आज्ञा से कुवैरने छह महिनेतक रत्नवृष्टि की।

जिस दिन आनत स्वर्गसे वह देव आकर उत्पन्न होनेवाला था, उस दिन रातको वह महारानी सुवर्णके परुंगपर सो रही थी, उस समय देवीने १६ स्वप्नोंको देखा। स्वप्नके अंतमें उसके मुखमें मत्त गजका प्रवेदा हुआ, तदनंतर जागृत हुई देवीने आस्चर्यके साथ पितके समीप पहुंचकर स्वप्न वृत्तांतको कहा। पितके मुखसे स्वप्नोंके यथीवत फरुको सुनकर यह धर्मवत्सका रानी अपनेको कृतकृत्य समझने लगी. उन दंपतिवींके भाग्यको वर्णन कीन करें, जिनकी सेवा देवेंद्र करने लगा, अहमिद्र देव आकर जिसके गर्ममें तीर्थकर होकर उत्पन्न हुआ। ॥१७॥१८॥१८॥१९॥२०॥२१॥२२॥२३॥२४॥२५॥२६॥

मार्गधीप शुक्ल प्रतिपदाक रोज मूला नक्षत्रमे उस देवीने तीन जानके धारी तीनलोकके प्रमु तीर्यंकरको जन्म दिया. उसी समय अवधिज्ञानसे जानकर सौधर्मेन्द्र देवोंके साथ आया. सुमेरु पर्वतपर ले जाकर पांडुक्तिललपर क्षीरसमुद्रके जलसे जन्माभिषेक किया, पुन: काकंदी नगरमें लाकर वडें, महोत्सवके साथ पुष्पदंत यह नामाभिद्यान देवेंद्रने उस बालकका किया। (देवेंद्रका भाग्य भी बहुत वडा है, वह तीर्यंकरों के पंचकल्याण अवसरपर उपस्थित होकर उनकी सेवा करता है एवं दूसरे जन्मसे मुक्ति जाने योग्य पात्र जा प्राप्त करता है। पुष्प-दंत तीर्यकर के जन्माभिक्ष कत्यामें भी देवेंद्रने माण लिया।) ॥२७॥२८॥२८॥२९॥३०॥



अर्थः- तदनंतर उपत बालकको माताके नीदने समर्पाकर कि परिवारके साथ देवेंद्र स्वर्गको चला गया ॥३१॥

प्रभ भगवान्के अनंतर नय कोटि नागर वर्गीके बाद पुष्पदंत र्थकर हुए । कुंदपुष्प की किलकाके नमान द्वेतवर्णको धारणकर, लाख पूर्व आयुवाले, सी धनुष्यप्रमाण दारीरवाले, अमितवलको रण करनेवाले पुष्पदंतने बालकीडाके साथ पचास हजार पूर्व युका अनुभव किया, तदनंतर यावनावस्थाको प्राप्त किया, यावना— याको प्राप्त होनेपर पिताने उन्हे राज्य प्रदान किया, राज्यको कर प्रभूने बढे न्यायनीतिके साथ प्रजावोंका परिपालन किया. अपने विसे देवेंद्रादिको भी भार्कपित किया ॥३२॥३३॥३४॥३५॥३६॥

एक दिनकी वात है, प्रभु महरुके छतपर प्रकृति की घोषा मनेके लिए वैठे थे, तब जल्कापातको देखकर तस्काल संसारकी वरताका विचारकार वैराग्य को धारण किया। उसी समय लीकांतिक नेने आनंदके साथ आकर प्रभुकी स्तृति की, तदनंतर देवनिर्मित विका पर आकृड होकर प्रभु तपोवनके प्रति गये जिस समय सभी जियकार कर रहे थे। मागंदीपं सुदी प्रतिपदाके रोज मूला नक्ष-। प्रभुने हजारों राजावोंके साथ जिनदीक्षा ली। अंतर्मृह्तंके अंदर ही हे मनःपर्ययज्ञानं की प्राप्ति हुई। दूसरे दिन प्रभुने आहारके लिए प्रमुक्ते विहार किया। वहांपर पुष्यमित्रनामक राजाने नवधा देत के साथ प्रभुको आहार दिया। उसके फलसे पंचादनयंकी देद हुई॥३७॥३८॥३८॥४०॥४१॥४२॥

पुनः वनमे जाकर चार वर्ष तक मीन धारण किया एवं अनेक गरके उम्र सपोंका आचरण किया। उनके प्रभावसे घातिया कर्मोका गकर कार्तिक सुदी दोज के शामको विल्ववृक्षके मूलमे केवलज्ञानको त किया। केवलज्ञान प्राप्त होनेपर देवेंद्रने समवसरण की रचना गर्इ, और उस समवसरणमें वह प्रभु कोटिसूर्यके समान सेजःपुंज कर प्रकाशित होने लगे ।।४३।४४।।४५।।

neoff (

अर्थ: - यथाकम गणधरादियोंके द्वारा संपूजित प्रभुने दिन्य-ध्वाति उपदेश प्रदान किया, अनेक पुण्यक्षत्रमं भन्योंके कल्याणके लिए उपदेश देते हुए विहार कर जब एक महिनेकी आयु वाकी रही तब सम्मेदशिखर पवंतपर आ गय। वहांपर सुप्रभनामक कूटमं पहुं-चकर दिन्यध्वनिका उपसंहारकर योगधारण किया। एवं भाद्रपद सुदी १३ के रोज मुनियोंके साथ मोक्षधामको प्राप्त किया। वह सुप्रभ नामका कूट धन्य है। जहांसे पुष्पदंत तीर्थंकर की मुक्ति हुई। वह अनंत महिमासे युक्त है।

पुष्पदंत तीर्थंकरके अनंतर उसक्टसे ९९ करोड ९० लाख सात हजार ४८० मुनियोने सिद्धधामको प्राप्त किया है ॥४६–५१॥

ें उस सुप्रम कूटकी बंदना जो भव्य भावपूर्वक करता है वह करोड प्रोपद्योपवासोंका फल प्राप्त करता है ॥५२॥

जसके बाद सोमप्रभ नामक राजाने उक्त कूटकी यात्रा की, जसकी पुण्यविधिनी कथा मैं अब कहता हूं ॥५३॥

जंबूद्वीपके मरतक्षेत्रमे आर्याखंडमे सुमौक्तिक नामक देश है। जहां उत्तम श्रीपुर नामक नगर है। वहांपर हेमप्रभ नामा उत्तम राजा हुआ, उसकी पत्नी विजया नामकी थी, वह कांतिसे विजली के समान तेज थी, उनका पुत्र सोमप्रभ नामक था, जो महान् सुंदर था, पराक्रमी, गुणवान् धर्मात्मा था।।५४-५६॥

अपै:- हापमे गदा देखर नोमप्रभ बदी बीरताके साथ शतने मुद्र फरने लगा, उनकी बराबरी करनेवाला कोई बीर नहीं था. उस पुँदभृतिमें साक्षात् यमके समान पृमते हुए पदासे पद्मता संहार किया. गदाक चमत्कारको देसकर एवं अपने पक्षको हानि देखन हुए पत्रसाजा युद्धमे पराष्ट्रमुख हुजा, सीमप्रन राजाने भी अपने विजयसे मनुष्ट होकर निहनाई किया। अपनेको सर्वोत्तम समझने लगा. सायमे सामने लाखीं मृत मनुष्यींकी देवगार कांटिभट मोमप्रन राजाने अपनेकी घि.कार कर वैरान्यको प्राप्त किया । हेमप्रन के पास पहुनकर कहा कि राजन्! मैने राज्यपद की प्राप्ति के लिए असंस्य जीवोंकी हिना की, और पापका संचय किया । मुझं धि.मतर हो, यह कहते हुए वह जंगलको गया। यहांपर मुनिराज पिमलयाहन का दर्शन विया। उनको तीन प्रदक्षिणा देकर मिक्तिसे उनके धरणमे निवेदन किया कि स्वामिन् ! भैने यहे भारी अपराध किया । तय मुनिराजाने कहा कि राजकुमार! मुनो, राज्य तो तपके लिए हुआ करता है, जो ध्यविन उस राज्यमे मन्त होकर उसीमें पड़ा रहता है वह नारकी बनकर हुता उठाता है। और जी उसे छोष्टकर तप करता है वह रवर्ग और मीक्षका अधिकरी बनता है। इसी प्रकार तुम उस मीक्षके भागी वनांगे, कोई संदेह नहीं है। इसमें विचार करनेकी जरूरत गया है।

सोमप्रभने भी पापते अत्यंत भीत होगार गरीरादि पदार्थीमे अनित्यत्वकी भावना की, एवं मुनिराजमे प्रार्थना की कि स्वामिन्! पूर्वजन्ममें मैने ऐसा कीनसा मुख्त या दान दिया जिस के फलसे इस जनममे अनुन्य दुळंभ कोटियटस्य को प्राप्त किया। उसके बचन को मुनकर मृनिराजने कहा कि राजकुमार! इसी नगरमें पूर्व में मुखदत्त नामका बहुत बडा श्रेष्ठी हुआ । वह विशाल धनसंचयके कारणसे मदोन्मत्त हुआ। उसने लोभके कारणसे किसीको एक कण भी अन्न-दान नहीं किया एवं दान देनेवालोंसे भी ईप्पा गरने लगा। दानमें उद्योग करनेवालोंको वह देखें तो उनसे कलह करता या, उनसे ईंग्यों द्वेप करता था, इस पापसे नगरम उसकी बंटी अपकीति हो

रही यी ॥६०~७५॥

| तज्ञामोरकारणं कोषि विद्यो रायजंकमा ।<br>एवं तस्य दिनास्यव स्पतीतानि महस्यपि                                             | HOEH   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| एक्टाम् निमानानि वैतानां निमतास्पर्ये ।<br>तेर्युष्टरस्तपुरमाणां कृता सुरविमानमेः                                       | ווטטוו |
| निर्णमान तवेवासी लोगाकांती गृहादयहाः ।<br>तयाजितारयमदाशीत् मुनि तं प्रति सीववीत्                                        | 110611 |
| मूने दुवंलकायम्ते दृष्यते केन हेतुना ।<br>तदा तेन तथा वार्ता कथितानेन ते प्रति                                          | ११७९॥  |
| लब्धवाहारं संया युत्वा बभूवासी वती तया ।<br>अभुजताल्पमञ्च च मुनिसंगत्रभावतः                                             | Holl   |
| लोमं हित्वाऽकरोद्दानं पृण्यारमा स बभूयह ।<br>एकदा शुभसेनाएयो मुनोशस्तेन लक्षितः                                         | 11611  |
| तदा सुप्रभक्टस्य वर्णन गुनिना कृतं ।<br>यात्राभावी स तत्श्रुत्वा बभूव मुनिदर्शनात्                                      | 116311 |
| तदैय कोटिभटता योग्यता तस्य चाभवत् । पुण्यवृद्धिर्वभूवास्य तद्यात्राभावनादिष                                             | 115311 |
| विदर्भदेशमार्गेन-सम्मेदाचलमाप्तवान् ।<br>तत्रैव दैवयोगाच्च स थेष्ठिः तनुमत्यजत्                                         | 118811 |
| ततः सोमप्रभाख्यां स धृत्वात्रैवाऽभवन्नृप ।<br>एवं प्रभासकूटं तत् ज्ञात्वा यात्रां फुरुव्व भो                            | गठपा   |
| मुनिवावयमिति थुत्वा गृहमागत्य सत्वरं ।<br>सत्संघसहितो यात्रां सम्मेदस्य चकार सः                                         | 118811 |
| तत्र गत्वा सुप्रमार्ध्य कूटं भक्त्याभिवंदितः ।<br>राज्यं च लोकिकं प्राप्य भृक्त्वा भोगानर्नेकशः                         | ११८७१। |
| शुगसेनास्यपुत्राय राज्यं दत्वा ततो नृषः ।<br>द्वात्रिशक्तेटिमच्यैश्व सार्धं चक्रे तपो महत्                              | 116611 |
| केवलज्ञानमासाद्य घातिकमेक्षयान्मृतिः ।<br>स्वसंघसहितो मृष्टित जगाम मृषि दुलंभा<br>महालक्ष्योप संदर्भ समोतं सम्बन्धानस्य | ागठशा  |
| महालुब्बोपि मंदरच सम्मेरं मावयत्मुदा ।<br>मस्मीकृत्यासिलं कर्मं कैवल्यपदमाप सः                                          | IISOIL |

अर्थ:- पापागमनकी संकारे उसके नामका उच्चारण भी कोई ाहीं करने थे, इस प्रकार उसके बहुत दिन व्यतीत हुए ।

एक दिनकी बात है, देवगण विमानारूढ होकर रत्नवृद्धि तरते हुए आकाश मार्गसे जा रहे थे. इसे देवकर वह छोनी सुबदत तरते बाहर आया। और उन रत्नोंका संघय उसने किया। और हांपर उसने अजितनामक मुनिनायको देखा, और उनके प्रति कहा, यामिन्! आप बहुत कुराकात हो गये हैं। इसका कारण क्या है। तिकाल यह समझमे आया कि यह बहुत दिनोंके उपवासी है। मुनि— जिसे उस सुबदत्तने प्रार्थना की कि स्वामिन्! मेरे घरमे पदापण तर थोडा आहार छीजिये. यह प्रार्थना कर छोमका परित्यागकर गहारदान दिया एवं पुण्यकी प्राप्ति की.

एकवार गुगमेन मुनीव्यरने प्रभासकूटकी महिमाका वर्णन किया। इसे गुनकर उमी समय उस कूटकी यात्रा करने की भावना नामृत हुई। उसके प्रभावसे कोटिमटत्वकी शिवत प्राप्त हुई। उसके मार्गसे कोटिमटत्वकी शिवत प्राप्त हुई। उसके मार्गसे सम्मेदिशिखरकी यात्रा की, और देव रोगसे उस श्रेटकीने वहीं पर अपने बारीरका त्याग किया अर्थात् मर-मको प्राप्त किया। तदनंतर यही जीव यहां पर सोमप्रम राजकुमार होकर तुम उत्पन्न हुए, इसिक्ए तुम भी उस प्रभासकूटकी यात्रा मिनतसे करो। ॥७५-८५॥

इस प्रकार मुनिराज के ववन को सुनकर सोमप्रम राजकुमार जल्दी घर आया, और मंघसहित होकर सम्मेदाचलकी यात्रा की, वहांपर सुप्रम नामके कूटकी वंदना मितते की। तदनंतर राज्य वैम-विको, अनेक दिनतक भोगकर कीर्तिको प्राप्त किया। तदनंतर सुमसेन गामक अपने पुत्रको राज्य देकर बत्तीस करोड राजाबोंके साथ दीका केंकर तपदचर्या की, तदनंतर तपःप्रभावसे केवलज्ञानको प्राप्त कर अपने विके साथ दुर्लम मुक्तिधामको भी प्राप्त किया। महान् अज्ञानी व गेमी होनेपर भी सम्मेदाचलकी वंदनासे कपाय मंद होनेपर समस्त मांको जलाकर निर्वाण पदको उसने अप्त किया। ।८६-१०।।

ईवृक्त्रभावस्सम्मेद-कूटोयं सुप्रभाभिधः । श्रावणीयो माननीयः सदा वद्यो मनीिपभः ॥९१॥ वदनादेककूटस्य फलमीदृवप्रकाशितं । वदनारसर्वकूटानां वयत्तत्यं कि पुनर्वुधाः ॥९२॥

अिल्लकलुपराशिष्वंसनातिप्रवीणं । सुकृतजलिधचंद्रं पुष्पदंताधिवासं । तिमिरगजमहोपद्यातसंहारसिहं । मनसि निविडमक्त्या सुप्रमं कूटमीडे

गर्शा

इति भगवत्लोहाचार्यानुक्रमेण देवदत्तसूरिविरिचते सम्मेदिशिखरमाहात्म्ये सुप्रभक्टवर्णनो नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः अर्थः— इस प्रकार सम्मेदायको सुप्रभा नामके कृष्टकी महिना भपार है। युद्धिमानीको उपित है कि वे सदा उसकी वंदना करे, भादर करें, और उसकी बार्साको अवग करें।

भवित पूर्वक इस एक गुप्रभा कृटकी बदना करनेने इस प्रकार का अभिन्य पाल प्राप्त हीता है तो सर्व कूटोंकी वंदनाके फलकी कौन कह सकता है ॥९१–९२॥

समस्त पाप पी राश्चिमोंक ध्वंत करमेमें समर्थ पुण्यसमुद्रके लिए चंद्रके समान आनंद देशवाले, एवं अज्ञान अध्यक्तर रूपी हाशीके समूहको नष्ट करनेके लिए सिंह के समान ऐसे श्री पुण्यदंत स्वामीको । एवं उनके मृतितके स्थान क्षी सुप्रभा क्ष्यको में बहुत भवितके साव नमस्कार करता है।।९३॥

इस प्रकार लोहानावंकी परंपनामें देवदत्तसूरिविरिवत सम्मेदिशतारमाहातम्यमें सुप्रभाकृत वर्णनमें श्रीविद्यावानस्पति पं. वर्धमान पाद्यंनाय शाहकी लिखित भावार्थदीविका नामक दीकार्म नवमां अध्याय समाप्त हुआः

#### नवमें अध्यायका सार्राश

पुष्पदंततीर्थंकरके भयोंका वर्णन, सुप्रभा कूटसे उनके मुक्तिगमन का वर्णन इसमें किया गया है। इसी प्रकार उस मुप्रभाकूटको महिमावताई गई है। और पुष्पदंतके बाद सोमप्रभ राजाने अनेक श्रायकोंक साथ गिरिराज व उस कूटकी यात्रा की एवं मृक्तिधामको प्राप्त किया। उसत सोमप्रभक्षे भी भवांतरका वर्णन है। सुप्रभा कूटकी वन्दनारे एक करोड प्रोपधोषयासका फल मिलता है तो गयं कूटोंकी वन्दना करनेसे क्या फल नहीं मिलेगा? इस प्रकार इस कूटका महत्व इस अध्यायमें विवेचन किया गया है।

100 - 100

|                                                                                                                                      | •         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| मुन्तरम्य एकान्य वाज्यात्रज्ञम् व वा सीविष्टे<br>चित्रस्वद्रवारमाम् यात्रम् सभी व से तब्                                             | ग्रह्म    |
| स्वयं ग्रानिकीयामो भन्न सन्तर्भागिती।<br>धुस्वा चैतालकांगानि कारणानि व मोल्डा                                                        | non       |
| बध्ने सैथैकर मोत्र अते सन्यासरोतितः ।<br>सनुं त्यक्त्वारणे पनवदामे कल्प उरामे                                                        | nzn       |
| संत्राप सोहमिद्रस्य द्वाविदास्यणैयायुवा ।<br>तस्त्रमाणसहस्राव्य-गमने मानसं प्रमु:                                                    | ११९॥      |
| आहारमण्रहीत्तद्वाविद्यात्पक्षोपरि ध्रुवं ।<br>अदयसत्परमानद निर्भरः पूरिताद्ययः                                                       | 112011    |
| त्रिज्ञानलोचनरतस्मात् नरकावधिसत्पदान् ।<br>सर्वं कर्तुं समर्थोमूत् ।सद्घवित्रं समर्चयन्<br>तदा जंबूमति द्वीपे नारते क्षेत्र उत्तमे । | 112211    |
| भार्यखंडे शुभे देशे नगरे भद्र नामनि<br>इक्ष्वाकुवंशे राजामूत् नामना दृढरथो महान् ।                                                   | ॥१२॥      |
| सुनंदाख्या महाराज्ञो सुमगा देवतोपमा<br>प्रमोरागमनं तस्या गृहे ज्ञात्वा स वासवः।                                                      | ाहरूम     |
| राजराज मह!स्साहात् रत्नबृष्टचर्यथमादिशत्<br>पण्मासमेकरीत्या स प्रमणा जीमतवन्तदा ।                                                    | 115.811   |
| चसुवृध्टि मुदा चके मुसलाकारघारिकां                                                                                                   | . प्रदेशा |
|                                                                                                                                      |           |

# दसवां ऋध्याय

अर्थ:- विद्युद्धर नामक मंगल कूटको पहुंचकर जो मुन्तिको प्राप्त भये हैं ऐसे शीतलनायको हम नमस्कार करते हैं।

पुष्करद्वीपके पूर्व विदेह में सीतानदीके दिक्षणमें बत्स नामका देश
है, जहां सुसीमा नामकी नगरी है। वहांगर पद्मगुल्म नामक पुष्पात्मा
राजा राज्यपालन कर रहा था। वह महाप्रतापी था. न्यायनीतिसे
दुःत था, श्रीकर्णा नामकी उसकी रानी अत्यंत सुंदरी, मुशीला,
गुणवती थी, उन्हे चंदननामका पुत्र था। जी अत्यंत सुगील, गुण
समूहसे युक्त गुणवान, श्रीमान् था, उससे दंपित शोभित हो रहे थे।

एक दिनकी वात है, वह आकाग्रकी शोमाको देखते हुए मेघोंके विश्रम को देखकर विरक्त हुआ। चंदन नामके अपने समर्थ पुत्रको राज्य दे दिया। उसी समय जंगलमे नाकर तपस्वियों मेमिन दीक्षा ली। एकादश अगोंका पाठ किया एवं पोडशकारण भावनावोंकी भावना की, उसी समय तीर्थंकर गोमका बंध किया, आमें सन्यास विधिसे मरण पाकर पन्द्रहमें आरण स्वर्गमें जन्म लिया। वहांपर इन्द्रत्वको पाकर २२ सागरको आयु की प्राप्त की, २२ हजार वर्षोंके वाद एक बार वह मानस आहारको ग्रहण करता था, इसी प्रकार २२ पक्षोंके वाद एकवार इवासोच्छ्वास लेता था। सदा परम आनन्दमे रहता था, अवधिज्ञान उसको छठे नरक तक का था, सर्व शिवतसे युवत होनेपर भी केवल सिद्धोंका स्मरण फाते हुए अपना समय ज्यतीत कर रहा था।।१-१०।।

इधर जंबूद्वीपके भरतक्षेत्रमे आयोजिन्द्रमें भद्रतामक नगरमें रवाकुवंदामें दृढरथ नामका राजा हुआ। उसकी पत्नी सुनन्दा अत्यंत सुंदरी देवांगनाके समान थी। स्त्रगंके उपत देवका जीव तीर्थंकर होकर इस रानीका गर्भ में आनेवाला है, यह देवेंद्रने (अवधिज्ञानसे जानकर कुबेरको छह महिने तक रत्नवृष्टि करनेकी आज्ञा दी। कुबेरने एकरीतिसे मूसल्झारसे रत्नवृष्टि की ॥११-१५॥

| स्वपुषाय सम्पर्धय चात्रय संयारम्बत्ये ।<br>कीक्तिकरपुष, बाक∽प्रभामामह्य सरवर्ष                                          | ॥३५॥     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| देवोपनीतां (प्राथिकां इद्याविकृतर्थगर्छः ।<br>स्वयं जगाम तपरो वर्त मुनिजनालयम्                                          | 113 £11  |
| द्वादश्यां माघमासे स कृत्णायां जन्मने शुभे ।<br>दीक्षां जग्राह शुद्धारमा जेनी जैनजनाचितः ।                              | गिर्द्धा |
| सहेतुकवने धृत्वा दीक्षां वेलोपवासकृत् ।<br>सहस्रक्षितिपैस्सार्धे रराजाकंतमप्रभः                                         | 113611   |
| अंतर्मुहूर्ते स ज्ञानं चतुर्थं प्राप्य मानसे ।<br>परेन्ह्यरिष्टनगरं भिक्षार्थं प्राप्तवान् प्र <b>मुः</b>               | साइदेश   |
| पुनवंसुमहीपालः सत्कारं प्राप्य मूरिदाः ।<br>कृत्व।हारं ददौ प्राप तदैवाद्वयंपंचकं                                        | H&o,I    |
| छद्मस्थोऽभूत् त्रित्रपं स तप उग्रं समाचरन् ।<br>पोपकृष्णचतुर्देश्यां जन्ममे भगवान् यने                                  | गिर्द्रश |
| अधस्ताद् विल्ववृक्षस्य कृत्वा घातिक्षयं विमुः ।<br>सप्राप्य केवलज्ञानं सर्वतत्वप्रकाशकं                                 | 118511   |
| अनगारगणेंद्राद्यः यथासंख्येत्समास्ततः ।<br>स्थितद्वीदशकोष्ठेषु चभ्राजि दिनराडिच<br>तदासौ भव्यसंपृष्टस्सर्वतत्राववोधकं । | ।१४३॥    |
| समुच्चरन् दिव्यघोपं पोयूवह् रेयनं मृता<br>                                                                              | 118811   |
| वन् देवजयध्वान विजवार गतक्ता ।                                                                                          | กชนไ     |

पर्यं अनुसारमा सीर्धेणांने सृतित गर्ध के वास वय मार्थेण सागर वर्षेते गर शेरकसाम कीर्थेणा सून् एक एक एवं लागु के वे धारण के ५० समुद्धी प्रमाण स्वयत गरीह का, जीवार व्यवशी अनेक सागरीयांतीय कार्वेसका साग्यां क्षावित विकास मार्ग्या कर्तित प्रमाण प्रमाणिका । सर्वे सञ्चरकारीय गरीती वे धारण्या कार्यविति स्वया स्वयं विकीरी प्रमाण सम्बे वहीं थे। इन प्रायत स्वयांतिके स्वया

मूग दिवली याल है, कि सामने देवने हुन दिवलियों प्राय क्षे सामय मुदेशरामने रुपनेन याँग बाट होने हुन देवना पर बाद सावतामा विवाल रुप । उसी नाम्य एको मनमे पुलाने मान्य देवना मान्य मृतिको समलांच तिल् पार्य हुन्। उसी नाम्य टॉन्सॉन्स देवीने साम्य प्रमुखे रे सुनि मीत्र क्षेत्रसम्ब प्रमुखासम्ब विविधास्य आगड हुन्। सद्द्रश्रह्म।

विशेषाति विविद्याति अगाउँ हिल्स वैद्यालिनि द्रामा संगला वास हेलियर बीकायको प्रति अर्थुन बेल्युन िया । साम गर्धी द्वादमी ि केल जन्म मध्यमे चन्होंने केनी देखा थी, नेत्युन प्रमोग निर्मय वैधाली केवल उन्होंने वेलीक्युन किया । और उनके साम इन्तर राज्यभी देखा हो, उनके बीच कुर्येश समान नेवायुन हो एउ मीनिया हैने एवं । अन्तर्भवनी उन्होंने मन्त्र्यय क्षान्त्री प्राप्त विचा ।

्रमारे जिस निकारे िया अस्पित गार्गी पहुँचे, पहाँपर पूर्विसु स्टानि आपर्के पहच आहार बान दिया । स्त्री समय पेपाइन्येवृद्धि १९३, प्रपंत गाद पुनः भीन पर्वतन प्रवास किया । भीग वदी पहुँचीको विन्यपूर्व गाँचे प्रभुने पाति क्रमैको शयकरके केव्ययानको प्राप्त स्था । तो कि सर्वकावीको सामग्री समये है ।।२६-४२।।

उपके बाद मृतियण, गणधन, हरवादि बारत् कोडीते समयसर-ं पति रचना कोदिन पत्मई, इसमे प्रमु मृत्यीक्षिमान कोवित हो रहे में । भव्यीके द्वारा पूर्व वानेषर प्रभूकि दिव्यक्ष्यित निसी, दिव्यक्ष्यिके ं द्वारा स्पर्यक देते हुए। प्रभूति विनेश पुष्पक्षेत्रीम धर्मोषदेम दिया । रादद-४५॥

| ५११मालायाभाष्टायुः सम्मदास्यधराधर् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| विद्युद्वरामिधे कूटेऽतिष्ठत्संहृत्य तं द्वींन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११४६॥   |
| श्रावणे मासि शृद्धेयं पूणिमायां जगत्पतिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| सहस्रमुनिभिस्सार्धं कैवल्यपदमाप्तवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ॥४७॥    |
| अध्टादशोषतकोटिनां कोट्युक्तस्तद्वतः परं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| द्विचत्वारिशदुक्ताइच कोट्यो द्वात्रिशदीरितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118811  |
| लक्षास्तद्दद्विचत्वारिशत्सहस्राण्यतः परं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| शतानि नव पंचेति संख्योक्तास्तापसा गिरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ११४९॥   |
| तस्मात्कूटाच्छिवं जाता: तद्वन्वविचलो नृपः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| चालयामास सत्सघं शीतलानंतर महत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गिष्गी  |
| मद्रामिधं पुरे धीमान् देशे मलयसनके।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| अभूत्मधरथा राजा धमेकमेपरायणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ग्रदशी  |
| एकस्मिन् समये विहासनस्थी बलवारिधा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| पत्रच्छ मात्रणः श्रयान् कि दाने हि महाफले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11421   |
| भूपालभारतीं श्रुत्वा सुमतिमंत्रिसत्तमः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| प्राह भूप महाराज श्रुण दानचतुष्टयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ॥५३4    |
| आहारवानं प्रथमं शास्त्रवानं द्वितीयकं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ar.VII  |
| तृतीयमीयमं दान चतुर्वसभगाभिवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lidan   |
| चतुर्वनि।नि दानानां प्रधानानि बुधाः जगुः ।<br>एम्पो एयात्र भटवानां वस्त्रकां वस्त्रके रूपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ग्रह्मा |
| THE COURSE PROMISE STATES AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF TH | novn    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

जब एक महिनेकी आयु वाकी रही तब सम्मेदानलपर विद्युद्धर कूटपर गये, एवं दिव्यध्वनिका उपसंहारकर ध्यानमें मग्न हुए. धावण सुद्ध पूणिमाके रोज कैवल्यपदकी प्राप्त किया। उसके बाद उसकूटमे १८ कीडाकोडि, न्यालीस कोटि बत्तीस लाव न्यालीस हजार नी सी पांच संस्थासे तपस्वी मुक्तिको गये ॥४६-४९॥

शीतलनाथके अनंतर अविचलनामक राजाने संघुको चलाकर ेयात्रा की, उसी विषयको अब कहते हैं ॥५०॥

मलय देशमें भद्र नामका नगर है। वहां बुद्धिमान् धर्मपरायण भेघरथ नामक राजा हुआ। एक समय वह सिहासनापर आसीन था, उसने मन्त्रियोंसे प्रश्न किया कि मन्त्री! दानोमें कौनसा दान श्रेष्ठ है? राजाके वचनको सुनकर मन्त्रियोंमें श्रेष्ठ सुमतिने कहा कि राजन्! चार दानोंके विषयमे कहता हूं. सुनो, पहिला आहार दान हैं, दूसरा शास्त्र दान है, तीसरा श्रीषधदान है, चौथा अभय दान है।।५१-५४।।

इस प्रकार चार दानोंको बुद्धिमान् लोग मुख्य मानते है। इनके करनेसे सम्यक्तकी प्राप्ति होती है॥५५॥

इसे सुनकर राजा मेघरथने पुनः कहा कि द्विजवर ! और भी कोई दान हो तो बताओ, जिससे मेरी संप्रतीका सदुपयोग हो. तब सोमदामी बाह्मणमन्त्री था, उसने कहा कि राजन्! पूर्वोक्त चार दान तो, द्रिरद्वोंके द्वारा दिये जाते हैं। आप सरीखे राजावोंके द्वारा देने योग्य दान तो अन्य है। उनको में कहता हूं। आप सुनिये। ॥५६-५८॥

कन्या, हाथी, घोडा, रय, महल, धन, तिल, गेंहू आदि का हिंदान देना चाहिए. इसे सुनकर वह राजा दान देने के लिए उद्यत हुआ, परन्तु इन दानोंको किन्हें देवे, यह विचार करने लगा । विष्य-६०॥ सोमञ्जर्मस्ततो मृढाञालस्तान्यतिलोमतः । शास्त्रवत्प्रतिजग्राह दानान्युक्तानि दुष्टधीः ग्रहशा तन्मेघरथवंद्येमृत् मृपोऽविचलनामकः । ાાદ્રાા मुनिचारणसंगाच्च निर्मले तस्य मानसे संमेदम्मिमृद्भवितः जाता ह्यचिरकालतः। अद्मृता महिमा तस्य श्रुतः श्रुत्वा जहर्षं सः गहर्गा तदा संघसमेतोऽसी शैलसंदर्शनोत्सुकः । 118811 हात्रियस्लक्षमनुजैः समं यात्रां चकार सः प्राप्य विचुद्वरं कृटमिनवंद्य समर्च्यं च । ग्रह्पा पोडदा प्रोवतलक्षोवत भव्यजीवैः सम् नृपः वीक्षामविचलो धृत्वा श्रीमेघरणवंशजः । सम्ययत्वादिगुणोपेतः पदं सप्राप्य शास्वतं गद्दा यस्माच्छीतलनाय उत्तमतपस्तेज: क्रुशानुज्वल-। ज्वाला संपरिदग्धकर्मविषिता सिद्धालये शोभवत्। ध्यानाइंदनतो हि यस्य मनुजः फैवल्यपात्रं भवेत्। 115011 तं वियुद्धरकूटगुत्तमतरं मक्त्या प्रवंदामहै

> इति भगवल्लोहाचार्यान्ऋमेण देववत्तसूरिविरिविते राम्मेदिशालरमाहात्म्ये विद्युद्वरकूटवर्णनो नाम देशमोऽष्यायः समाप्तः

सोमदामनि अतिष्टोर्भक्त कारण उनके लिए योग्य पात्र स्वय को हो बताया, एवं उन दानीका स्वयं वहण किया ।

जुस मेगरमो चंत्रमें अविचल नामक राजा हुआ, उनके मनमे पारण मुनियोके संतर्गते सम्मेदपर्यतकी बन्दना करने का भाव जागृत हुआ। तब ३२ लाग मध्योंके संयो साथ उनमे वात्रा की। विजुद्धरेजूदकी भस्तिने वन्दना की, पूजा की, तदनन्तर १६ लाख भव्योंके साथ राजाने बहीवर दीका ली। १६१-६५॥

१६ लाख भव्योंके नाप दीक्षा लेकर भेघरच के बंगज अवि-चलने गुरु सम्यक्तादिको पाकर शास्त्रतपदको प्राप्त किया ॥६६॥

जिस विश्वहरकूट्से भगवान् शीतलनायने उत्तमस्यो तंत्र विनिक्ते :ज्यालासे कर्मक्षी 'जंगलको जला दिया, एवं मिटा-लयमें जाकर विराजमान हुए, जिनके ध्यानमें, बंदनसे यह मनुष्य मुक्तिके लिए पात्र बनता है, उस उनम विश्वद्रस्कूटकी में भित्तिन बंदना करना है।।६७॥

इतं प्रकार भ. लोहानार्यं की परंपरामें देनदत्तपृरिविरित्तत सम्मेदशिखरमाहात्म्यमें विशुद्धरकूटके वर्णनमें श्रीविद्यायात्स्पति पं. वर्धमान पाद्यंनाथ शास्त्री द्वारा लिखिन भाषार्यदीपिका नामक टीकामें दसवां अध्याय समाप्त हुआ

#### दसवें अध्यायका सारांश

गीतलनाय तीर्थकर जिस विद्युहरकूटसे मुक्तिको प्राप्त हुए, उस विद्युहर कूट एवं शीतलनायके पंचकत्याण अवसर और भयान—रोंका वर्णन है। सायमें शीतलनाथ तीर्थकरके तीर्थमें कन्या, मू, हाथी, पाडा, रय, महल आदिके दान भी प्रचलित हुआ। शीतलनाथके बाद अविचल नामक राजाने उकत कूटकी वन्दना की एवं दीक्षा लेकर मोक्षको प्राप्त किया।

# ञ्रथ एकादशोऽध्यायः

| अयोत्तमतपोपूर्तिः केवलज्ञानसागरं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| श्रेयस्करं वंदकानां श्रेयासं तं नमो वयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गश्म     |
| गतस्संकुलक्टाद्यो मुनित संसारदुर्लमा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| श्रेयांस्तस्य कथां पुण्यां चक्ष्ये संक्षेपतोऽधुना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ॥२॥      |
| द्वीपेस्मिन पुष्करार्धाख्ये शुचौ पूर्वविदेहके ।<br>मंदरे शैवजिन्याक्च सीताया. उत्तरे तटे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11311    |
| कच्छदेशो महान् तत्र भाति क्षेत्रपूरं महत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| तस्य राजा महानासीत् नामतो नलिनप्रमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,811   |
| न्यायकर्ता प्रतापाद्यिः सुखीधम्रतस्सदा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| राप्य चकार स्वकृत सुकृतेः पूर्वजन्मनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ॥५॥      |
| सहस्रवन एकस्मिन् समये नंदनामकः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| समागता जिनस्यामी तपसा भारकरोपमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रह्म   |
| श्रुत्वा तमागतं राजा परिवारसमन्वितः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| मुदा तद्देशनाफाँक्षी गत्वा तत्र ननाम तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11011    |
| यतिधमस्तितः पृष्ठा श्रुत्वा वैराग्यमाप्तवान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| राज्यं समध्यं पुत्राय स स्वयं दीक्षितोऽमवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11811    |
| भें भूपहराम तेत्र दोशां संभागं कावनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| एक विशामा वद्भारवा ततः चो दशकावताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11811    |
| े भारत वायकवर्गात्र मंत्राव्यक्ति ज्ञातिक्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ं भागम वर्ष त्यवत्या स्वर्ध को क्याचा वर्गी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112011   |
| े भारति विद्यास्य स्थापना स्थापना स्थापना । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |
| TO THE STATE OF THE PROPERTY O | 115 511  |
| The state of the s | 41.5.20  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11651    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गर्सा    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 5 311 |
| विकास्त्रवाम् धर्मानामाम् मः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| च्यात्र न स्वत्यापात्र स्वास्यक्षमीत्मवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113 911  |
| त्र प्रकारत रहात् अन्य सम्मित्रयत सृह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ा ६ लपुत्र सुरमाध्यक्षः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M / Sent |

### ग्यारहवां अध्याय.

अर्थः अब उत्तम त्योमूर्ति केवल्यानके सागरस्वरण भवन
 अर्थे करनेवाले श्रेयांसतीर्वकरको नगरकार प्रति है ॥१॥

को थेवांस सीर्यंकर नेकुलकृटने नंसानमें दुर्दभ मुनितको प्राप्त भने, उनको मुन्यक्याको अब संक्षेपने कहेंगे ॥२॥

इन पुष्कराधं द्वीपके पूर्व बिदेहमें सीनानवीके उनार तटमें गान्छ नानका महान् देश हैं. यहां सेमपुर नामक नगर शोभाकी। प्राप्त हो का है, यहां काला निल्नापन राज्य कर रहा था। यह न्यायिक्ट, बीक मुखी, बर्मक्त था, अपने पूर्वीपजित पुष्परी मृत्ये राज्यपालन करता था। 12-21

एक दिनकी बात है, सहस्रवन नामक दुखानमें नंदनामक निर्धय साध आयं को तपसे सूर्यके समान तेज जुंज थे। उनके आगमनके नमा-नार की मुनकर राजा अपने परिवारके साथ आनंदसे उनके दर्शनकी देण्यांने बनमें गता व उनकी नमस्कार किया। बतिध्रमंका उपदेश उन्होंने मुना, उसी समय बैरान्यकों प्राप्त किया। अपने पुत्रकों राज्य देगर स्वयं दीक्षित हुआ। अनेक राजावींक साथ पवित्र जिनहींथा की रेकर एकाद्यांगका पाठ किया, एवं पोज्याभावनायींको भाकर नीर्थ- कर गोत्रका बंध किया। आयुष्यक अंतर्म ममधिमरणके नाथ गरीर छोडकर सोछहमें स्वयं में जाकर अन्य निया।

उस तपटचयेकि फलमे बहा पुष्पोत्तर विमानमे जन्म लेकर शरकालके चंद्रमाक समान अहमिद्रत्वको प्राप्त किया। बहापर बाईस सागरीपमको आयु है, शुक्लेलस्या है। तीन हस्त प्रमाण गरीर है, बहुत सुंदर शरीरको प्राप्त किया है, बाईस हजार वर्षोक बीतनेके बाद वह मानस आहार बहुण करता था, बाईस पर्योगे बीतनेपर बहु क्वामोच्छ्वास लेता था, सर्व कार्यमे निपुण था, बदा सिङ्कित ध्यान, निद्वाको बंदना य पूजामें धपना समय व्यतीत करता था।

वहांपर जब उसकी आयु छत् महिनेकी बाकी रही तुँ अनेक देवोंके द्वारा सेवित होकर अपना समय व्यतीत करता था ॥६-१५॥

| यथा स आगतो भूषो भूत्यां भूवनदीपकः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ,     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| तदृक्ष्ये धवणाद्यस्य सर्वपापक्षयो भवेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11१६॥   |
| जबूहीपे शुभे क्षेत्रे भारते कौशलाभिधे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| देशें सिंहपुरी तत्र इक्ष्वाकोवँश उत्तमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११७११   |
| विष्णु तामाऽभवद्राजा भाग्यसिधुः प्रतापवान्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| सत्कीर्तिः स्वविम्त्या स देवेंद्रमपि लज्जयन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118611  |
| नंदाख्या तस्य महिषी शुभलक्षणलक्षिता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,       |
| प्राणेशप्राणसदृशा स्वकीयैः सद्गुणैः ध्रुवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115211  |
| यया सह स धमितमा ज्ञीलसंपन्नया तदा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| रज राजगृह शच्या त्रिदिवे देवराडिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ॥२•॥    |
| ज्ञात्वा तयोः गृहे देवागमनं भाविनं तथा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| भक्षांच्या धनाधांची वसुवृद्धि चकार सः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ॥२१॥    |
| ता दृष्ट्वा विस्मितास्सर्वे संततापातनिर्भरा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,       |
| अन्वमन्यतः भवनं राज्ञो प्रावि शर्म महत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ॥२२॥    |
| ज्येष्ठे कृष्णदले पष्ट्यां श्रावणक्षे नृपप्रिया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| निशावसाने साऽपश्यत् स्वप्नान् पोडशमंदिरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ग्रह्मा |
| स्वप्नांते सा करटिनं मत्तं स्वमुखपंकजे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| प्रविशंतं समालोक्य प्रबुद्धा विस्मिताभवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | liskij  |
| तथैव मुखमाकेशं सम्माज्यं विमल्जेंलैः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5011  |
| गता पतिसमीपं सास्वश्रीषीत् स्वाप्निकं फर्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ॥२५॥    |
| श्रुत्वाभ्दुतं फलं तेषां गर्मे संघार्य दैवतं ।<br>रराज मंदिरे देवी महासुकृतमूरिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ॥२६॥    |
| नगम फोल्गन करणहरूका करिए के के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11/3    |
| TO THE TENED OF THE PERSON AND ASSESSED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गरणी    |
| WATER TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA | •••     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112611  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ततः प्रभं समादाम् सार्वः —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ॥२९।।   |
| विमाने स्यांकगं कृत्वा गतः स्वर्णाचलं मुदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113011  |
| भ्या प्रत्याचल मु <b>दा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115     |

वहांसे चयकर इस पृथ्वीमे राजा होकर अवतरित होगा, वह न लोकका दीपक होगा, उसकी कथाको कहेंगे, जिसके सुननेसे पक्षय होता है।

इस जबूदीपके शुम भरत क्षेत्रमे कोशल नामक देश है, वहांपर

मपुरी नामकी नगरी है ॥१६-१७॥

वहांपर उत्तम इध्वाकु वंशमे उत्पन्न विष्णु नामक राजा हुआ, । भाग्यशाली कीर्तिशाली व प्रतापी था, एवं अपनी विमूतिसे देवेंद्र । भी लिज्जत करता था, अनेक शुभलक्षणोंसे युक्त नंदा नामकी सकी रानी थी, अपने सद्गुणोंके द्वारा पितको आयंत प्रिय होगई ।।, उस शील संपन्न रानीके साथ वह धर्मात्मा राजा शर्चीके साथ विद्रके समान शोमाको प्राप्त हुआ।

इत दंपतियोंके गृहमें भगवान् का अवतार रोनेवाला है, यह देवेंद्रने जानकर कुवेरके द्वारा रत्नवृष्टि कराई, इसे देखकर सभी लोग आदवर्यचिकत हुए, राजाने अपने मह-लमें होनेवाली भावी शुभसूचनाका विचार कर आनंदका अनुभव

किया ॥१७-२२॥

ज्येष्ठ वदी ६ श्रवणनक्षत्रमे उस देवीने रात्रीके अंतिम प्रहरमें सीलह स्वप्नोंको देखे, स्वप्नके अंतमें अपने मुखमे मत्तहायीके प्रवे— यको भी देखा, एवं आश्वयंसे तत्काल जागृत हुई। उसी समय मुख माजन, केशसंमार्जन आदि त्रियावींसे निवृत्त होकर पतिदेवके पास गई व अपने स्वप्नोंको निवेदन किया। पतिके मुखसे स्वप्नोंके अध्दुत फलको सुना व अपने गर्भमें तीयँकरका अवतार हुआ, यह जानकर वडी प्रसन्न हुई।

गर्ममें तीर्थंकर को धारण कर वह देवी महा पुण्यशालिनी होकर शोभित होने लगी। फाल्गुन वदी एकादशीके रोज उत्तम मासमे अह-मिद्र देवका वह जीव राजाके गृहमें जन्म लिया अर्थात् जिन वालकका

जन्म हुआ।

वह वालक जन्मतः मित्रभूत अवधिनामक तीन ज्ञानके धारी था, अनेक शुभलक्षणोंसे युन्त था, प्रसन्नतासे सूर्यके समान तेजः पुज था, उसी समय देवेंद्रने अपने अवधिज्ञानसे जानकर जयघोष के साथ वहांपर आया, एवं प्रमुको अपनी गोदमे लेकर सुमेर पर्वतपर गरा। ।।२३-३०।।

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| जिलायां पांड्कार्यायां तत्संस्थाप्य तं प्रभु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i I       |
| पत्र घटा। भएक स क्षीरीविधजलैंदशमें:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115511    |
| पुनगधीयकं रनानं समाध्य विधितः करा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| विच्यैराभरणैर्वेवं समामूपयवम्द्रतीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113211    |
| ततो जयध्यनि फुत्वा पुनरायात् नृपालयं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| तत्र संपूज्य देवेशं चकं तांटवमुत्तमम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ग्रह्मा   |
| अपरकरत्वीत श्रेयानित्यश्रिमां श्रीनगरगरीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |
| र्रेटन भाग समध्यन गतःस्वर्ग स वासवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ।।३४॥     |
| पद्पिटकोटिसंत्रोक्त सागरेषु गतेषु वै।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| शीतलेशादमूच्छे यान् तन्मध्यप्राप्तजीवनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गुड्या    |
| पपुष्पतिशातिलक्ष-वर्षायरभवन्तमः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***       |
| चापाशीत्युक्षति विश्रद्विवाकरजयी एचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113511    |
| र्यापशातलक्षाच्यप्रातं हालकेल्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,         |
| गार्जितः स्वरूखयाँ देवा सर्व विद्योवनी महत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११३७॥     |
| उपारवयास श्रामात हत्त्वाचार्याच्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113611    |
| भारतभारभात्रया होत्रिक्तकारकारकारकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| ""\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113311    |
| THE PART TO SERVICE TO |           |
| THE PARTY OF THE P | - Ilsoll  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118811    |
| तंत्राच्य पैतृकं राज्यं सिहासनगतः प्रमुः ।<br>शुकुमेतितरां वीप्या विकेश वीकारित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| तस्य राज्येऽिकार कार्यस्य अस्यान्तव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गरशा      |
| परमानंदमानाश्रम क्या तस्करवंचकविना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| विवसाहतकम्बर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.8 \$11 |
| रत्नाष्यपामानीः पर्वा विजयहवर् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1881)    |
| परेनखंडितं राज्यं संप्राप्यं जारणं नताः<br>मरेंद्रजान्यासहितः परयं समाप्य जगदीक्वरः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11000     |
| मरेंद्रवान्यासहितः परमं सुखमन्यभूत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118411    |
| 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |

वहांपर पांड्रक शिलापर उसे स्थापित कंट धीरसमुद्रके जलमें अभिषेक किया, पुनः गंधोदक स्नान भी कराया, विधिके साथ जन्मा-भिषेक कार्य समाप्त करके देवेंद्रने प्रभुको देवोपनीत आभरणीके द्वारा विभूषित किया ॥३१–३२॥

तदनंतर जयजयकार करते हुए पुनः राजमहरूमे आया, वहां— ंपर देदेंद्रने प्रभूकी पूजाकर उत्तम तांडय नृत्य किया । वे तीन लोक के कत्याण करनेवाले हैं, अतः उनका श्रेयांस ऐसा नाम रखा गया. एवं माताके हाथमें प्रभुको सींपकर वह देवेंद्र स्वर्ग चला गया॥३३–३४॥

शीतलनाथके बाद छासठकोटि सागरोंके बीतनेके बाद श्रेयांस-नाथ हुए. ८४ लाख वर्षोंकी उनकी आयु थी, ८० धनुषका शरीर था, कांतिसे सूर्यकों भी जीतते थे। एक्कीस लाख वर्ष उन्होंने बालकीडामें व्यतीत किया एवं माता पिताबोंको आनंदित किया. कुमार वयमें रूपलायण्यसे युक्त होकर वे समस्त देव-मानवोंको आकर्षित करते थे।

नीतियास्त्रके प्रति अभिक्षि रक्षनेवाले प्रभुने नीतियास्त्रों का अव्ययन कर नीतियास्त्रोक्तित्रियावोंको नीतिसे आचरण किया। उस प्रजानुरागी प्रभुने प्रजारक्षणकी पद्धतिको जानकर राजाकी प्रशंसा करते हुए प्रजापालन किया उस प्रजाने भी प्रजानाथ राजाको संतुष्ट किया।

तारुण्य वयमं आनेक बाद विष्णुराजाने भी अपने पुत्रको सर्वथा पांग्य जानकर अपने राज्यको आनंदके साथ दिया। पिताके राज्यको पाकर सिहासनपर बैठे हुए प्रश्नु देवेंद्र के समान वे शीभित होने छगे। प्रमुके राज्यमे कोई चोर, दगाबाज नहीं थे, प्रजा निर्मय, निरुपद्रव होकर रहती थी, शत्रुवोंने रहित होने के कारण समस्त राजा वगैरे उन्हींक शरणमें पहुंचकर सुखसे रहने छगे, दूसरोंके द्वारा अखंडनीय राज्यको पाकर प्रभुने अनेक राजकन्यायोंके साथ विवाहित होकर मुखना अनुभव किया।।३५-४५॥

| वेशीननीमां विभावयनात्वां विविधां प्रम् ।<br>समाप्त्य तदेशास् महित्रस्यनं समी                                                                  | गात्रुगा |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| सत्र सीक्षाविकातित विद्यान् समितिका सः।<br>गुरुषे संद्राकामां संकालपुषे शासणोद्धनि                                                            | गप्रम    |
| नैनी मुन्तिनियानं स यीक्षी जन्नाह तत्यवित् ।<br>सहस्रप्रमितेर्भूषेः साधै भूत्या न यीक्षितः                                                    | गद्या    |
| सिद्धार्थं स द्वितीयेन्हि निशाये गतयान् पर्वे ।<br>नंदियेणाभिधो राजा तस्मै सद्मोजनं ददौ                                                       | ॥५४।     |
| पुनर्वनं समासाद्य द्विवर्षावधि मौनभाक् ।<br>नाना शुच्चित्रदेशेषु तपश्चके स <sup>्</sup> वारुणं                                                | 114411   |
| घातिकर्ममहारण्यं तपोग्निज्वालया तदा ।<br>भस्मोचके ततो मोह-वात्रुक्षयमिव व्यधात्                                                               | ॥५६॥     |
| अमायां माघमासस्य तिदुकत्रुतले प्रमुः ।<br>लेभे सः केवलज्ञानं मोक्षसंप्राप्तिकारणं                                                             | ११५७॥    |
| तथैवागत्य देवेंद्रः साधं निष्तिलेदेवतैः।<br>प्रमोस्समवसारं सोऽरचयत्परमाद्मुतं                                                                 | 114611   |
| कुंयुसेनादिभिस्तत्र यथोक्तैस्सर्वकोष्ठगैः ।<br>स्तुतस्संपूजितो देवः स्वतेजोमिव्यंमीतरां<br>संपृष्ठोयं गणेंद्राद्यैः तत्त्वं जिज्ञासुभिस्तदा । | ११५९॥    |
| घके त तत्वन्याख्यानं सार्वे घमेप्रकाशकं                                                                                                       | 11501)   |
|                                                                                                                                               |          |

:

४२ लाल वर्षोत्तक प्रभुने मुख्ये साथ राज्यका पालन किया। वनके कोई भी दानु नहीं थे. एक यार बसंत काल आया, नगन कलमें सर्व वृज्ञ फल फूलसे हरे भरे हो जाते हैं। एवं नित्यनः फल-गित होते हैं। साथ ही वसंतक्षतु के बाद उन फलांसे रहित होते हैं। साथ ही वसंतक्षतु के बाद उन फलांसे रहित होते हैं। भी देखा प्रभुने अपने मनमे विचार किया कि समस्त जगन् की नहीं दशा है कोई भी विषय स्थिर नहीं है, उसीतमय श्रेयांस प्रभुने स्व दुम्बम्युद्दयी संसारने वैराग्यको प्राप्त किया।।४६-४८॥

उसी समय लोगोतिक देव आये, वैराग्यपूर्ण विविध वान्यों द्वारा त्युको संतुष्ट किया। उसी समय जयवीयके साथ देवेंद्र भी उपस्थित आ, एवं प्रभुको नमस्तार किया। अपने समस्त परिवार के साथ उपस्थित होकर विभन्नप्रमा नामक जिविकापर आकृड किया, प्रभुते उसी स्थान किया। वहांपर विधिपूर्वक 'नमः सेढेम्यः' मंत्रीक्वारणके साथ प्रभुते फाल्गुन वदी एकादरीके रोज विकासकों दीक्षा ली, उनके साथ हजार राजावीन भी दीक्षा ली। ४९-५३॥

समदसरणमें बारह कोठोंकी रचना थी, वहांपर देवेंद्रने प्रमुकी जो, स्तुति की, उस समय प्रमु अपने तेजसे विशेष बोोमाको पित हो रहे थे। जिज्ञासु गणधरादिके द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर सुने दिव्यध्वनिस सर्व हितकारी धर्मतत्वोंका निरूपण किया। ५९-६०॥

| जनपनि श्रंप श्रंत भाग । अपनंतर्थ ।<br>विवयं से ज्ञानकान अस्य भज्ञवत् भन्न ।।१९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | यको रवतर जरमा त.च.चनकुष संस्थान है है।<br>वार्र ने बोक्स ई.व.स्स्वस्थ वह सर्घ वहार्ष है।             | 117,911 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| नियं तो जिल्लानि स्त्य भज्यंतृत महत्र ।  भूष आनंदिनेश्वास शनी विज्ञामितिका ।  मूर्तालकाण्याचा प्रश्चित्रीकानना  तया सह संध्यांचा श्वपुर्वेद्धत्युव्यक्त ।  अर्जुतत परं भीष्य धर्मी हि सूलकारण ।  एकदास्त्रयने चन्या गुणमहं संगामते ।  ग्वामिन द्योलमं मुग्दे केवलिन ययो  महानुभायं गुणिनं मगीध्यानंदर्गनकः ।  तिःपरिक्षम्य त भवत्या नत्या पुनम्बान सः  स्वामिन निर्वाणकांका मे तद्ये स्वतनी मुने ।  कर्ट कृत्वा तथः कर्तुमुत्सहै भववाज्ञ्या  ततः प्राह मनिर्मण यह क्ष्रोणीकांक्याः | त्तम् आध्वत्रकालस्य स्वाचा त्राह्मे स्वर्णः ।<br>त्राक्तस्य राज्यक्षेत्रस्य स्वर्णः व्यवस्थान्त्रस्य | HSSH    |
| सर्वालक्षणपाता प्रध्वद्वविद्यानना तया सत् संभागि श्वपुर्वद्वविद्यानना अर्ज्वत परं सीम्य धर्मी दि सूर्यकारण। एकदाभ्रयने धर्या गुणमद्वं समागतं। स्वामिनं द्योलनं स्मीध्यानंदर्यनयः। निःपरिकन्य त भनत्या नत्या पुनम्बानं सः स्वामिन् निर्वाणकांक्षा से तदर्थं स्वतनी मुने। काट्टं कृत्वा तथः कर्तुमुत्सहे भववाज्ञ्या ततः प्राह मनिर्मण यह स्वरोधिकांद्विः।                                                                                                                            |                                                                                                      | 11251   |
| अर्जुनत परं गो। य धर्मो दि मृतकारण ।  एकदाभ्रयने धृत्वा गुणमहं समागतं ।  ग्वामिनं सीलमंगलं दृष्ट्रं धेवलिनं पर्यो  महानुभावं गुणिनं मगोध्यानंदर्गनयः ।  त्रिःपरिकास्य त भवत्या नत्या पुनम्बान सः स्वामिन् निर्वाणकांक्षा मे तदर्थं स्वतनी मुने ।  कर्टं कृत्वा तथः कर्तुमुत्सहे भववास्या ततः प्राह मनिर्भण यह स्वेगीलस्तंदर्भः।                                                                                                                                                    |                                                                                                      | Hoon    |
| एकदान्त्रयने धन्या गुणमहं समागतं । ग्वामिनं द्योत्रमंपन्नं पृष्टे केवलिनं ययो महानुभायं गुणिनं ममीध्यानंदर्यनयः । त्रिःपरिकम्य त भनत्या नत्वा पुनम्बान्य सः स्वामिन् निर्वाणकांक्षा मे तदर्थं स्वतनी मुने ! । कष्टं कृत्वा तथः कर्तुमृत्सहे भववात्रया ततः प्राह मनिर्मण यह स्वरोधिकांद्रस्य।                                                                                                                                                                                       | तया सह संध्यान्या श्वपुनेद्वत्युक्षतः ।<br>अर्जुनतं परं सोग्य धर्मो हि स्वकारण ।                     | 1,01    |
| महानुभाव गुणिनं ममीध्यातंत्रमत्यः ।<br>त्रिःपरिकम्य त भवत्या नत्वा गुनम्बाच सः ।।।।।।<br>स्वामिन् निर्वाणकांशा मे तद्यं स्वतनी मुने ! ।<br>कच्टं कृत्वा तपः कर्तुमृत्सहे भववात्रया<br>ततः प्राह मनिर्मण यदि स्वरोधिकांद्रस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                     | एकदास्त्रयने सत्त्वा गुणभद्रं समागतं ।<br>स्वामिनं द्योलमंपन्नं दृष्टरं केवलिनं ययौ                  | 1107    |
| करते कृत्वा तपः कर्तुमृत्सहे भववास्या<br>ततः प्राह मनिर्भेष यदि अगोधन्त्रांद्रस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | महानुभावं गुणिनं मगीध्यातंदयेनकः ।<br>त्रिःपरिकास्य त भक्तया नत्वा पन्छवान सः                        |         |
| तीह सम्मेवशैलस्य यात्रां कुग महामते ॥७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | करटं कृत्वा तपः कर्तमत्सदे अवताच्या                                                                  | 1108    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तीह सम्मेवशैलस्य यात्रां कुग् महामते                                                                 | गण्य    |

वहांपर उपस्थित सर्व भन्योंको उन्होंने दिन्यध्वनिके द्वारा भानंदित किया, एवं अनंत सुखके धारी प्रभुने अनेक पुण्यक्षेत्रोमे विहारकर लोककल्याण किया।

जब उनकी आयु एक महिनेकी बाकी रही तब जानकर दिन्यध्विनका संकोच किया, एवं हजार मुनियोंके साथ सम्मेद-शिखर क्षेत्रपर पहुंचकर एक महिनेतक संकुल कूटपर समा-धियोगमें स्थित रहे। सर्व कर्मोका नाक करनेवाले निविकल्पक योग में आरुढ होकर एवं प्रतिमा योगको धारणकर प्रभुने श्रावण पूर्णिमाके रोज समस्त अधातिया कर्मोका नाशकर हजार मुनियोंके साथ बहुत आनंदके साथ सिद्धपदको प्राप्त किया ॥६१-६४॥

तदनंतर उस भूटसे ९६ कोटाकोटि, ९६ कोटि, ९६ लाख ९ हजार ५४२ मुनि सिद्धगतिको प्राप्त हुए, अर्थात् श्रेयांसनाय तीर्थ-करके बाद उस संकुलकूटसे तपः तेजके द्वारा कर्म संयकर मुक्तिको प्राप्त हुए।

तदनंतर आनंदसेन नामक राजाने इस तीर्थराजकी यात्रा की, उस पावन कथाको कहता हूं, उसे श्रद्धाके साथ सुनिये ॥६५–६८॥

इस जंबूद्वीपके भरतक्षेत्रके आर्याखंडमें निलन देशमें रम्य कल्पपुर नामका नगर है। वहांपर राजा आनंदसेन हुआ, उसकी रानी विजयसेना नामकी थी, जी संती, सर्वेलक्षणसंपन्न और शरकालकी चंद्रमाके समान सुंदर मुखके धारण करनेवाली थी, उसके साथ वह उस धर्मात्माने पूर्वजन्मके सुकृतके कारण उत्तमसुखका अनुभव किया क्योंकि धर्म ही सुखका कारण है। एकदिन आग्रवनमें गुणभद्र नामक शिलसंपन्न मुनिराजके आगमनको सुनकर आनंदसेन राजा वहां पहुंचा, और तीन प्रदक्षिणा देकर भिनतसे नमस्कार कर निवेदन किया कि स्वामिन्! मुझे निवाणकी इच्छा है। उसके लिए प्रयत्न करना चाहता है। परिध्यमके साथ तपश्चर्या करना चाहता हूं। इसलिए मुझे आजा प्रदान करें। तब मुनिराजने राजाको कहा कि यदि कल्याण की इच्छा है तो हे महामित ! तुम सम्मेदिशसरकी यात्रा करो ॥६९-७५॥



तुम इसी पर्यावसे मुक्तिको प्राप्त करोगे। मुनिराजके मुलसे
गुगकर बहुत प्रसन्न होता हुआ इसी समय आनंद भेरी बजवाकर
॥ संवकी घोषणा कराई, एवं संबपूजाकर उसने वडी भितिसे
गर्दित्तरको यात्रा भी, वहांपर संयुक्तकूटको भी बन्दना भिवतमे
। तदनन्तर एक करोड मध्योके साथ दिगंबर तपस्वी हुआ, तपस्वहे हारा करोंको सम्बक्त उसने मुक्तिको प्राप्त किया।

इत प्रकार लीहाचार्यकी परंपरामें देवदतपूरिवरिवत सम्मेदिशक्षरमाहातम्यमे संगुलकूट वर्णनमे श्रीविद्यावाचस्पति पं. वर्धमान पार्श्वनाय सास्त्री लिखित मावार्यदीपिका नामकटीकामें ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ

### ग्यारहवें अध्यायका सारांश

इस. अध्यायमें श्रेयांस तीर्यंगर को नमस्तार कर जनके पूर्व भवोंका वर्णन किया है। वे श्रेयांस तीर्यंकर जिस संगुळकूटसे मुक्तिको प्राप्त हुए उसका भी वर्णन हैं।

उनत संगुलकूटसे नितने तपस्वी मृन्तिको गये, श्रेयांस तीर्य-कर शीतलनायके बाद कितने वर्षोंके बाद हुए। नंदिपेणके बाद करोडों राजावोंके साथ बानंदसेन राजाने सम्मेदिशिखर व उन्त कूटकी गता की, एवं मृक्तिधामको प्राप्त किया। वर्गेरे वर्णन इस अध्यायमं कया गया है। अतः यह संजुलकूट पवित्र है

सदा बहाचर्य असको पालन करते हुए मुल के साव अपने समयको व्यतीत कर रहा था।

सर्वे कार्य गरनेमें समर्थ, और अवधिज्ञानको भी अपने नियत-प्रमाणने प्राप्त वह देव निर्दावर्वोका स्वरण करते हुए मुखने अपना समय व्यतीत करता था। जब उसकी आयु छह महिनेकी दाकी रही तब क्या हुआ, उसके निर्मेळन्टियको मंदीको कहता हुँ, वह कल्मप को दूर करनेयाळा है संज्ञानकोन सुने ॥१६-१८॥

जंबूद्वीपके भरतक्षेत्रमे उत्तरिक्षामे कृषिटा नामकी उत्तर नगरी है। उने कृतवर्म नामक राजा पालन कर रहा पा,उनकी रानी जन्माना नामक भी, भी लोकमें नद्युकोंने कारण प्रसिद्ध थी।

देवंद्रने अपने अवधिमानमें जान लिया कि इन दंगितयोंके प्रश्ने भाषी तीर्थकर उस देवका अवतार होनेवान्य है। मुबेरको रत्नवृष्टिः करनेके लिए आज्ञा दी, मुबेरने छह महिने तक आनंदने रत्नवृष्टि को।

ज्येष्ठ बदी दशमीक रोज रातको साने हुए जयमामाने सोलह सुन स्वनीको देखा, और अंतमें अपने मुन्मे मदोन्मत हायीका प्रदेश हुना, ऐसा भी भास हुआ। तदनंतर रानी जन्दी छठी। सुन्धित जलने ययाविधि मृह धोकर पित के समीप जन स्वप्नीके फलको जानने के लिए गई। राजाने बटे आवरके साथ कहा देवी! आवो! रानीने भी उचित आसनवर बैठकर स्वप्नीको नियेदन किया। एवं उनके फर्टोको जाननेकी अपेदाा की। राजाने भी उन स्वप्नीको सुनक्ष बडे भानदेसे कहा कि देवी! सुनो! तुम्हारे गर्भमें तीन लोकने आधि— पतिका अवतार हुआ है। तुम सपुत्रा होकर सुपुत्रको जन्म देविगी।

इसे सुनकर रानी भी बहुत प्रसन्न हुई, गर्मवती वह रानी परम भानंदित हुई, और राजालयमें भी आनंदिती वृद्धि होने लगी। माप पुत्र चतुरंशी उत्तरा भादपद नक्षत्रमें चत्तम प्रसूतिगृहमें पुत्रका जन्म [या ।।१६-३०।।

| सर्वाममेर्गतेकीतिरिज्ञानस्कृतः प्रमुः<br>देव्यामध्वद्गानः प्रान्यामित्र विवाकरः                                       | गर्ड देग   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| तवागत्य सुरेजानः तं वेतं वेततानितं।<br>स्वांके फुत्वागतो मेहं सवैवो जयनोपवान्                                         | 113511     |
| त्रच शीरोदसाललप्रपूर्णेः हेम्गुंभकैः ।<br>देवसस्नापयद् नवत्या दिःगमंघोधकैस्ततः                                        | ग३३॥       |
| शावृत्याभरणैदिव्यै–रंश तं बालमीरवरं ।<br>कांविलामगमम्बूषः पुरुह्तस्ससामरः                                             | ।।इ४॥      |
| नृषांगणें दिव्यपीठे समारोप्य जगत्वति ।<br>नत्या संपूज्य तस्याग्रे देवेंद्रस्तांउवं व्यधात्                            | ग्रङ्गप्रा |
| सर्वार्थविमलत्वातिद्विमलास्यां विधाय सः ।<br>मातुरंके प्रभुं कृत्वा गतोसी देवतालयम्                                   | गइद्या     |
| मुक्तिगते चामुपूज्ये त्रित्रिशस्सागरोपरि ।<br>तदभ्यंतरजीवी स विमलोऽभान्नृपालये                                        | ।।३७॥      |
| षष्ठिचापमितोत्सेयः पष्ठिलक्षाव्दजीवनः ।<br>जांदूनदप्रमः थीमान् विविधैवलिचेष्टितैः                                     | 113611     |
| पितरी मोदयामास साम्यसिधुर्जगत्त्रभुः।<br>कुमारकाले पंचादि-दशलक्षोक्तवत्तरगन्                                          | 115611     |
| व्यतीयुरस्याथ तनुः प्राप्ते तारुण्य उत्तमे ।<br>कृतवर्मा ददावस्मे राज्यं राज्यभरालसः                                  | likeli     |
| राजितहासने देवो देवमानवसेवितः ।<br>श्रास पृथिवीं कृत्स्नां निविपक्षां स नीतिमान्                                      | ।१४४॥      |
| सम्पक् कृत्वा राज्यभोगं विचित्रैः वस्त्ररत्नकः<br>तुपारपटलं वीक्ष्य विरक्तस्तसत्क्षणादभूत्                            | ।।४२॥      |
| दृष्टमध्टहिमानीय दृष्टमष्टिमदं जगत्।<br>विचार्य मोक्षसंसिध्यं तपः स्वंसमनसाग्रहीत्                                    | 118511     |
| तदा लोकांतिका देवास्त्रमागस्य जगत्पति ।<br>प्रशंस्य विविधेविवयः मुद्दमापुस्तदीक्षणात्<br>सदेवदेवराजीप प्रभोरतिकमागतः। | الففاا     |
| उच्चरन् जयनिर्घोषे ववंदे विमलप्रभुं                                                                                   | ।।४५।      |

वे साधात् सूर्येके समान में. तब स्वयंके देवेंद्रके अवधिवालके जान रिया कि प्रमुक्त जनम गुआ। तब मह देवेंद्र अपने परिवारके साम महांपर आया।

देवंद्र प्रभुको लेकर मेर पर्वतको और गया. उस समस देवनण जनपोप गर रहे थे, बहारर धीरममुद्रके उत्यो एवं मंघोदको देवंद्रने इस बालकका अभिनेक नियां. पुंचरत कंपिला सगरीमें के जानिक उद्देशने देवंद्रने अपने परिवारके साथ गंपिला नगरको और प्रस्थान विचा, एवं वहां राजांगणमें उन्तर्भिको उत्तर आसनपर विराजमान गर प्रमुकी पूजा की, एवं प्रभुके सामने सांहव—नृत्य किया । गर्व तत्वोकी निमेलताके कारण होनेसे बालकको देकर देवंद्र स्वर्गलोकको चला गया।

त्रानुपूर्य भगवान् के मृक्ति जानेपर २३ सागर वर्षीके वाध विमननाप र्यापंकर हुए। साठ धनुपका मरीर उन्हें प्राप्त था, और साठ नार्य वर्षीको आयुं धी, गुवर्षके समान जिनके गरीरका वर्ष पा. वाल्यकाल की अनेक बालकेल्यायोंने उन्होंने माताविनायोंको प्रसप्त किया, एवं १५ छोटा वर्षीको मुमारकालेभे व्यतीत किया।

तदननार तामण्यकी प्राप्ति होनेपर मृतवर्गी राजाने अपने राज्यकी विमलकुमार के कपर सींपा, विमलनायने भी देवमानवींके द्वारा ग्रेषित उस राज्यकी न्यायनीतिके नाथ पालन किया ।

अनेक प्रकारक भौगों नोतीते गुराको अनुभव करते हुए एक दिन बोमक पुंजको देखकर प्रमुक्ती बैरान्य उत्पन्न हुआ। सीचा कि संसार भी इस ओसके पुंजके समान देखते देखते नष्ट हीनेवाला है। इस प्रकार विचारकर मोहांके लिए उन्होंने तपावनमें जोनेकी इच्छा की।

इसी समय छोकांतिक देव आये, और अनेके प्रकारसे प्रभूकी खुतिकर संतुष्ट हुए, उसी समय देवेंद्र भी प्रभूके पास आया। जब-भोपके साथ विमछनाथकी नमस्कार किया ॥३१-४५॥

## चन नगरमार तन

| aging the an are an interpretable of the great of the second of the seco |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| न्तर कर्नुत् हो करा का दाव विकास गर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 211    |
| . बाद्द्राच चर्राची चर्च रहारण्या है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| चिक्ताद्वस्य च त्रास्त्रतीय व अति र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 111    |
| स्पिहं स्टब्स्प्रेप्ट्पेपेके प्रदान हरण है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| कृतिके के प्रिकृतिक के विकास करें के विकास के किए हैं के किए क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11:11     |
| तन्त्र तत्त्र हो हा वर गुणको स्थापन र प्या 🎉 🦠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.2.1    |
| महावासम्बद्धाः ३ के कृतमा (व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 41     |
| पूर्वतन्त्री हत्ववे भूगवे भूगव प्राप्त प्रधान स्व 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.76      |
| प्रशासिकात स वेबेंडवर्राचेच र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 (41)    |
| म्मारिक रायव धार ११ से वेक सी जवरावधा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1121      |
| जिमित्रेपात्र त प्राचा सित्तमीन् शुग्ददत्तान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * * * '   |
| ष्ट्रच्या महण्यत्रक्षकत्र गतिन्छत्ति स्वार्थिक ।<br>मिष्यास्थ्यति से भाजा विश्वस्थानम् स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tratt     |
| त्रमध्यत्याचाः स्वतः (प्रस्वत्यच्यच्यः)<br>त्रयाध्याप्रभाषामी प्राप्तं दन्याः बन्धने (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •         |
| त्यस्य विशेषात्रा वात्रा व्यवस्था । वात्रावार ।<br>सर्वे मत्या तयो सीली असाह प्रमार्थिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11611     |
| एकादर्भाग्यद्वीयं भाववित्व म भावताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| अते मन्यामिविधना तर्व तत्याज धर्मीवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11211     |
| द्युद्धवितः पोद्यामे फल्पे मोदच्यासमित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| अहमिद्रत्यमापेव पुष्पोत्तरियमानगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115011    |
| हाविश्वतिममुद्राष्ट्रं संप्राप्य मुरग्रतमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 9 9 11 |
| द्वाविश्वतिमहस्राद्दं परं मोभूत्मनोद्रानः ।<br>द्वाविशत्युक्तपक्षेषु गतेषुच्छ्वासमग्रहीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| ब्रह्मचर्यानंतमुखं बोत्कुल्लवदनांवुजः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118511    |
| स्वायधिज्ञानमर्यादं सर्वकार्यकृतिक्षमः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11831     |
| अनादिसिद्धान् संध्यायन् पण्नासायुर्वभूव सः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.5 4.   |
| अय तस्यावतारस्य कथां श्रवणसीर्ययां ।<br>कल्लानी प्रकार स्थापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118.811   |
| कलुपघ्नी प्रवक्षेत्रं महामुक्ततर्याधनी<br>जंबूद्वीपे पुण्यभूमी क्षेत्रे भारत उत्तमे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| फोसले विषयेऽयोध्या त्रिष लोकेष विश्रता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गश्यो     |

# श्रथ त्रयोदशाध्यायः

| अनंतगुणसंपन्नमनंतज्ञानसागरम् ।                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अनंतमुखभोवतारमनंतजिनमाश्रये                                                          | 11811   |
| स्वयंमूनाम कूटाद्यो गतः सिद्धालयं प्रमुः ।                                           |         |
| तत्कथापूर्वकं तस्य कूटं स्तोष्ये यथामति                                              | गश      |
| प्रसिद्धे धातकीखंडे पूर्वमेरी महान् किल ।                                            |         |
| दुर्गदेशीस्ति विख्याती तत्रारिष्टेपुरं महत्                                          | 11311   |
| तस्य पद्मरयो राजा गुणको गुणवान् स्वयं।                                               |         |
| महाप्रतापवनातीवनॅकनृपसंस्तुतः                                                        | ग्रह्म  |
| पूर्वजन्मोद्भवैः पुण्यैः राज्यं प्राप्य महान्नृषः ।                                  |         |
| अकरोद्राज्यनोगं स देवेंद्रसमवैभवं                                                    | 1 ५॥    |
| एकस्मिन्समये प्राप्तस्तीर्थकर्ता स्वयंत्रमः ।                                        |         |
| अभिवंदाय तं राजा यतिधर्मान् सुपृष्ठवान्                                              | स६'३    |
| श्रुत्वा तन्मूखचंद्राच्च यतिष्ठमान् सुनिर्मलान् ।                                    |         |
| मिथ्यात्ववीजतो राजा विरक्तस्संबम्ब सः                                                | ।।७॥    |
| तदाधनरथायासौ राज्यं दत्वात्मजन्मने ।                                                 |         |
| वनं गत्वा तपो दोक्षां जग्राह परमार्थवित्                                             | 11211   |
| एकावशांगभृद्धीरो भाविष्टवा स भावनाः।                                                 | natt    |
| अंते सन्यासीवधिना तन् तत्याज धर्मवित्                                                | 11911   |
| शुद्धचित्तः योडशमे कल्पे सोऽच्युतनामनि ।                                             | 118011  |
| अहमिद्रत्वमापेदे पुष्पोत्तरिवमानगः                                                   | ***     |
| हाविशतिसमुद्रायुः संप्राप्य सुरसुत्तमः हाविशतिमहस्राव्य परं सोभूनमनोशनः ।            | 118 811 |
| द्वाविशत्युक्तपक्षेषु गतेषूच्छ्वासमग्रहीत्                                           |         |
| बह्मचयनित्रमुखं प्रीत्फुल्लवदनांवुजः                                                 | 118511  |
| स्वावाधज्ञानमयदि सर्वकार्यकृतिक्षमः ।                                                | 118311  |
| अनादिसिद्धान् संध्यायन् पण्मासायुवं मूव सः                                           | 11 ( 4  |
| अत्र तस्यावतारस्य कयां श्रवणसौहयवां ।                                                | lisan   |
| कलुपव्नी प्रवश्येहं महासुकृतवधिनी<br>जंबदीपे पुण्यभूमी क्षेत्रे भारत उत्तमे ।        |         |
| कोसले विषयंद्रयोध्या चित्र स्रोत उत्तम ।<br>कोसले विषयंद्रयोध्या चित्र लोकेस विश्वता | 118411  |

### तेरहवां अध्याय

अर्थ- अनंत गुणोंसे युनत, अनंत गुणोंके समुद्र, अनंतमुखको भोगनेवाले अनंतनाथ जिनंद्रका आश्रय में लेता हूं। स्वयंमू नामकूटसे जो प्रभु सिद्धालयको गये उनकी कथाको कहते हुए उस कूटकी भी स्तुति ययामित करता हूं।।?-२।।

प्रसिद्ध धातकी खंड के पूर्व भागमें दुर्ग नामका देश हैं, जहां अरिष्टपुर नामका नगर है, वहांपर पद्मरय नामका राजा गुणज्ञ व गुणवान् था. प्रतापी व अनेक राजावींके द्वारा प्रशंसित था, राज्य पालन कर रहा था, पूर्वजन्ममें अजित पुण्यके द्वारा वह राजा उस राज्यको पाकर देवेंद्रके समान सुख भोग रहा था।

एक दिन स्वयंत्रभ तीर्थकरके समवसरणमें पहुंच कर उक्त राजाने यतिग्रमके विषयमे पृच्छना की ॥३--६॥

तीर्यकरके मुखसे निर्मल यतिधर्मको सुनकर मिथ्यात्वसे रहित वह राजा संसारसे विरक्त हुआ, और अपने पुत्र धनरथको राज्य देकर वनको और चला गया एवं वहां जाकर दीला लो ॥७-८॥।

तदनंतर ग्यारह अंगोंके पाठी होकर पोडय भावना की, अंतमे सन्यास विधिसे शरीर त्यागकर वह धमंत्र निमंल चित्तधारी योगी १६ वे अच्युत नामक स्वर्गमे अहमिंद्र देव होकर उत्पन्न हुआ। २२ सागरोपमकी आयुको पाकर वह देवोत्तम २२ हजार वर्षोंके बाद मानस आहार ग्रहण करता था। वाईस पक्षोंके बाद वह एकबार स्वासोच्छ्वास लेता था, ब्रह्मचर्य ग्रतको उत्तमरूपसे पालन करते हुए अपने पदके योग्य विशिष्ट अवधिज्ञानको प्राप्त कर सर्व कार्योंमे दक्ष वह देव सदा सिद्धांकी वंदना करते हुए अपने समयको व्यतीत कर रहा था।।९-१३।।

जव उसकी आयु छह महिनेकी वाकी रही तव उसके अव-तारकी कया जो कि मुननेवालोंको सुखप्रदा है, पापको नाश करने— वाली है, महान् पुण्यको वढानेवाली है, उसे कहता हूं ॥१४॥

जंबूद्वीपकी पुष्पभूमि भरतक्षेत्रमे कोसल देशमे अयोध्या नगरी हैं, जो तीन लोकमें प्रसिद्ध है ॥१५॥

| तस्यां इक्ष्याकुसहंशे काश्यपे गीत्र उज्वले ।                                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| सिहसेनोऽमयद्राजा महापुण्यसरित्पतिः                                             | १११६११    |
| जयशामा तस्य राजी राजः तारा शशिप्रमा ।                                          |           |
| महासुद्मीलसंदीप्ता रूपसीभाग्यशालिनी                                            | गारुजा    |
| तयो गृहे श्री भगवदवतारं च भाविनं।                                              |           |
| ज्ञात्या शंकाज्ञया मुंचज्ञनदो रत्नसंचयं                                        | गाइटम     |
| पाण्मासिकों रत्नवृद्धि तदा पौराहि सां ततीं।                                    |           |
| विहिमता भावि सँदूद्धं नृपगेहं प्रमेणिरे                                        | गार्द्रा। |
| एल्या कातिके कुच्ले पक्षे प्रतिपदी तिथी।                                       |           |
| सुप्ता वेजी प्रमाते सा स्वप्नानैक्षत घोडश                                      | 119011    |
| स्वाताति मरामातंग-शरदचंद्रप्रभोज्वलं ।                                         |           |
| गुनावनिष्टमालोनम् प्रवृक्षाः चिस्मिताऽभवत्                                     | भारशा     |
| पन्पुन्त रहाशीपं सा प्राप्य स्वप्नानवीयत ।                                     |           |
| वन्तुनावकलं शुक्ता महामोदमवाप सा                                               | ।।२२॥     |
| गर्नावीज्यातिमंत्रे जिनिधा सहती तनः।                                           |           |
| जगन्त्रयायमार्थये निर्मेलं गगनं ह्यभृत                                         | सार्वा    |
| <sup>प्रभेटरं</sup> भावेत कृष्णायां ताब्दयां भवतिविद्या ।                      |           |
| भगवा सुन उभ त्रिज्ञानधरमीइवरं                                                  | गाउद्गा   |
| णोद दिय यया प्राची बालाकेंग संतेत्रसा ।                                        |           |
| वधानभासा वेनी रराज जिल्लातिना                                                  | मश्रुम    |
| ि विभिन्नियालात भगवज्ञास तर्र ।                                                |           |
| प्रवृत्य रेवदागार्थं त्वराक्षत्र समाययो                                        | गर्दम     |
| गाल प्रापं समावाय सूर्यने तहातित्रमं ।                                         |           |
| ्रिंगा द गताली अ जवध्यानं समञ्जरन                                              | सरंजाः    |
| पर्मामं जिलामां ते मेरवाण्य जामतीदयरे ।                                        |           |
| र रेग्योत्सर्व चक्रं समानिविज्ञानेमृदा                                         | 112611    |
| पुरतेशकियां स ज्ञाना विश्वविभूषणीः।                                            |           |
| संस्था के देश वास्त्रीच्यां मुख्यापान                                          | Hogh      |
| ते । १५० ६ ३० जिल्लानीवराजितः<br>च रच्या वर्गात्र स्वतः त्राध्य विषयान् सूत्रः | * *       |
| : १८५८ व्याधात् <b>सन्</b>                                                     | 11 7 111  |

वहांपर इस्वाकुवंशके काश्यप गोत्रमे सिंहसेन नामका महान् पुष्पशाली गुण सागरके समान विद्वान् राजा हुआ ॥१६॥

उस राजाकी रानी जयशामा नामकी थी, जो सुशील, रूपवती एवं सीमाग्यशालिनी थी। उनके घरमें भगवानका अवतार होनेवाला है, यह देवेंद्रने जानकर कुवेरको रत्नवृष्टिकी आज्ञा दी, कुवेरने छह महिनेतक रत्नवृष्टि की, सभी पुरजन आश्चर्य चिकत हुए एवं राज महलको मंगलमय जानकर आनंदित हुए ॥१७-१९॥

एक दिनकी बात है, कार्तिक वदी प्रतिपदाके रोज रानीने प्रभात समयमें सोलह स्वप्नोंको देखा, व अंतमें अपने मुखमें मदगजके प्रवेशकों भी देखा, उसी समय वह देवी आव्चयंके साथ जाग गई, और पितके पास जाकर अपने सर्व स्वप्नोंको निवेदन किया, पितके मुखसे उन स्वप्नोंका फल सुनकर महान् हुपको प्राप्त किया, ॥२०-२३॥

वह अहमिद्र देव रानीके गर्भमे आया और सर्व प्रकारसे प्रसन्नताका वातावरण निमित हुआ। तदनंतर ज्येष्ठ वदी द्वादशीके रोज तीन ज्ञानके धारी प्रमुको रानीने जन्म दिया। वह वालक चंद्र और सूर्य के समान तेज पुंज था। उस वालकसे पूर्व दिशाके समान माता शोभाको प्राप्त होती रही ॥२३-२५॥

उसी समय देवेद्रने भगवज्जन्मको अवधिज्ञानसे जानकर अपने देव परिवारके साथ प्रस्थान किया एवं बहासे सूर्यके समान प्रकाशमान वालकको लेकर जयजयकार करते हुए पांडुक शिलाकी और गर्ये, वहांपर जिनवालकको स्थापित कर जन्माभिषेक किया, पुनश्च गंधाभिषेक करके अनेक आमूपणोसे वालकको श्रृंगार किया, एवं अयोध्या नगरीमें आये । बहांपर राजांगणमे सिहासनपर जिन वालकको विराजमानकर पूजा की एवं उनके सामने देवेद्रने यथाविधि तांडव नृत्यको किया। ॥२६-३०॥

| अनंतगुणवोद्यत्वात् अनंता्र्वं प्रमोरनु ।       |         |
|------------------------------------------------|---------|
| कृत्वा मात्रे समर्प्याय गतोऽयममरावतीम्         | गाइशा   |
| श्रीमद्विमलनायाच्च गतेषु नववाधिषु ।            |         |
| तदभ्यंतरजीवी स वभूवानंत ईश्वरः                 | ग्रइस   |
| त्रिशनलक्षमितायुद्य पंचाशद्धनुरुत्रतः ।        |         |
| बालकेलिभिरत्यंतं पितरौ चामिमोदयन्              | ।।इइ।।  |
| कौमारं सो व्यतीयाथ शरीरे यौवनागमे ।            |         |
| प्राप्य तत्पैतृकं राज्यं वृनुजे भोगमुत्तमं     | 11ई811  |
| एकवा सीधमारुह्य सिहासनगतः प्रभुः।              |         |
| तारापातं वदशीय विरक्तस्तत्क्षणादमूत्           | ग्रव्ध  |
| तारापातवदेयोपि संसारः क्षणमंगुरः।              |         |
| अत्र मूढाः प्रमाद्यंते आत्मवंतो न व वृधाः      | गाइहा।  |
| नरत्वं दुर्लमं प्राप्य तपस्तारं महात्मनां ।    |         |
| तपसः कर्मणानिर्नाशः कर्मनाशात्परं पदं          | 112911  |
| इति चितयतस्तस्य स्तवनार्थं द्विजोत्तमाः।       |         |
| सारस्वतास्तवा प्राप्तास्तेजोभिर्मास्करा इव     | 113611  |
| इंद्रोपि स्वावधिज्ञानात् तपः कर्तुं समुद्यतं । |         |
| ज्ञात्वा देवं तदा प्राप स देवो देवसिन्धि       | गाइद्रा |
| तदा सागरदत्ताख्यां शिविकां देवसंस्तुतः।        |         |
| समारुह्य समुत्सह्य सहेतुकवनं ययौ               | 112011  |
| ज्येष्ठमास सितायां हि द्वादश्यां भूमिपैस्सह ।  |         |
| सहस्रप्रमित्तैर्दीक्षां जग्राह शिवकारणं        | 112411  |
| ततस्तस्यांतमुहूर्ते त्रिबोधनयनस्यहि ।          |         |
| वासीच्चतुर्यं तं ज्ञानं मनःपर्ययसंज्ञकं        | १४२॥    |
| दितीयदिवसे ज्योध्यां भिक्षार्यं गतवान् प्रमुः। |         |
| विशाखोनृपतिस्तत्र प्रभुं संपूज्य सादर          | ग्रहशा  |
| आहारं कारयामास तत्र साइचर्यपंचकं।              |         |
| गृहात्वाहारमायातस्तमिन्नेव वने प्रमः           | 118811  |
| द्वियं मनिमास्याय नाना शचिपरेष सः।             |         |
| महोग्रं दुस्सहं चक्रे तपश्चितवपदोत्सुक:        | ११४५॥   |

अनंत गुणोंके स्वामी होनेते प्रभुका नाम अनंतना प ऐता रखा गया। नंतर माताके वद्य बालकको देकर देवेंद्र स्वर्गपुरीकी और चला गया। श्री विमलनाथ तीर्थकरके मुनित जानेके बाद नी सागरीपम कालके बाद अनंतनाथ तीर्थकर हुए ॥३१-३२॥

तीस लाख वर्षकी आयु, पत्रास धनुष गरीरका उत्सेध, प्राप्त कर बालकीडाओंसे मातापिताको यह प्रसन्न करता था, । कुमार धवस्याको व्यतीत कर् पीवनायस्थाको पानेपर पितृदत्त राज्यको प्राप्त किया एवं बटे आनंद के साथ उसे वे भीग रहे थे।

एक दिनकी बात है प्रभु महलके छतपर बैठे थे, नक्ष बंकी गिरते हुए देखकर उन्हें उत्ती समय वैरान्य उत्पन्न हुआ, विचार किया {कि तारापतनके समान ही यह संसार धणमंगुर है, यहांपर धनानी जीय ध्ययं ही प्रमाद करते हैं, वे आत्मिक्विकी बुद्धिमान नहीं हैं।

दुर्लभ मनुष्य जन्मको पाकर विवेकी महापुरुषोंका कर्तव्य है, कि उत्तम तपको ज्ञानरण करे. तपक्षे कर्मका नाम होता है, कर्म-नामसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है ॥३३-३६॥

इस प्रकारका विकार करते हुए प्रमुको स्तुति करनेके लिए उसी समय लोकांतिक देव आये, जो तेजसे मूर्यके समान थे। इंद्र भी अविध्वानसे प्रमुकी तपोद्यमको जानकर आया, और साम्परत्ता नामक शिविकापर आरूड होकर सहेतुकवनकी ओर प्रमुने प्रस्थान फिया। ज्येष्ठ सुदी द्वादगीके रोज हजार राजावोंके साथ प्रमुने मोक्ष के कारण जिनदीक्षा ली। अंतमृहूर्तमें उन्हें चीथे मनःपर्ययज्ञानकी प्राप्ति हुई। 130-४२॥

दूसरे दिन बाहारके लिए अयोध्या नगरीमे प्रमुने प्रवेश किया, विशास राजाने प्रमुको भिक्तपूर्वक बाहार दान दिया, उसी समय पंचादवर्य भी हुए ॥४३-४४॥

आहार ग्रहण कर प्रमुने पुनः उस वनमें प्रवेश किया। दो वर्षके मीनवतको लेकर प्रमुने नानाप्रकारके निर्मल भावांसे मोक्षपदकी बोर जानेकी इच्छासे जग्रतपत्रा आवरण किया ॥४५॥

| नंत्र मारे हामायां स घातिकर्माण भरमसात्।                                                                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| हत्यास्वत्यतले प्राप केवलज्ञानमुज्वलं                                                                          | गात्रहो। |
| तज्जानस्य प्रकाशास्त्र यत्र वेदं जगस्यु तत् ।                                                                  |          |
| न मूतं नास्ति नो भावि नामरूपगुणादिभृत्                                                                         | ווטצוו   |
| प्रमोः केवलवोद्याप्ति ज्ञात्वा देवपतिस्तदा ।                                                                   |          |
| वित्रं समयसारं स तदैवागत्य संव्यवात्                                                                           | 112211   |
| तस्मिन् सहत्तरविषक् प्रम्ः प्रमुख्दारधीः ।                                                                     |          |
| गर्नोपरि स नभाज भण्ययंवसम्बतः                                                                                  | ११४३॥    |
| जनसेनारयस्त्य गुणेंबादच तयाविभिः ।                                                                             |          |
| य नेपतैपतिलैभेज्यैः स्तुतो हायज्ञकाष्ट्रभैः                                                                    | गाप्ना   |
| िरायन्त्रनेन तुलानां प्रकाशं विवयस्त्रभुः ।                                                                    |          |
| पुण्यजेतेष सर्वेष् विज्ञास सबुक्तमा                                                                            | गप्रम    |
| एक् मात्राविष्टापुविष्यवादं स् संहरत् ।                                                                        |          |
| नाभे ११ मि प्राप्त स्वयंभूगूरुमास्वितः                                                                         | nddn     |
| काण अधिकार्यां स साथे समूहि तुपीतिधिः ।                                                                        |          |
| क्षापु अम्बितानेन सर्महरामुनीस्वरैः                                                                            | 114511   |
| ्ध 🕯 एक हे एक्सपटा जनकाएं योगनिसमः। 🦠                                                                          |          |
| िराध्य मुक्तिसु र प्राप भागमनाविने ।                                                                           | मल्डम    |
| र रचन ६८ १८ वर्षे भवा सं सामविद्यानं ।                                                                         |          |
| तित्वभीविद्यसंग्वास वर्षे साम् प्रतिवासरं                                                                      | भादन्त   |
| भत्तः सत्यरुषवत्यवृत्ता कोटीयो कोटिरीरिता ।<br>रहत्य पत्र ॥, कोत्यर्थ तथा सन्यतिलक्षकाः                        |          |
| ा त माम्मा कार्यात वया सामान्यामाः<br>ए त मामानात्रसामि वया सामानामानि स ।                                     | मित्रम   |
| ्रात्तात्रकार्यस्य वर्णाः संस्थानान् स्वा<br>इ.स.च्यान्यस्यस्यात्रं कृतान्तिन् वर्षाः सनाः                     | Attarnit |
| ्रावानका १०३१ सं व्यारकातः स्वासिकाः ।                                                                         | 11(**)11 |
| कर व के देखांच्या व्यवनार के बुवीधिन्                                                                          | 112/211  |
| र र र प्रवासिक विकास | 11 2 111 |
| के के के के के के बहुत हैं। अने के बहुत के के के के के कि                                                      | 11571    |
| - र वे ४ वे वे १ वटावायवासा <u>।</u>                                                                           | . 4      |
| and the state of the second second                                                                             | 114 111  |
| **                                                                                                             |          |

र्षत्र वदी ३० रोज प्रमुने घातिया कर्मोका नाशकर अञ्बद्ध वृक्षके नीचे केवलज्ञानको प्राप्त किया। उस जानके प्रकाशसे समन्त लोकको एक साथ जाननेके लिए प्रमु समर्थ हुए। वह जान अभूनपूर्व था। लोकमें उसके प्रकाशसे सर्व पदार्थ एक साथ जाने जाते थे, और वह जान न भूत और न भविष्यत् में हो सकता था।।४६-४७।।

केवलज्ञानके प्राप्तिको जानकर देवेंद्र उसी समय आया व केवल-ज्ञान कल्याण के साथ समवसरणकी रचना कराई ॥४८॥

जस समवगरणमें हजारों मूर्योंके प्रकाशको धारण करनेवाले प्रमु भव्योंके द्वारा पूजित होकर शोभाको प्राप्त हुए. जयसेनादि गण— धर ययास्थान द्वादश कीठोंमें बैठकर स्तुति कर रहे थे, प्रभुने दिव्य— ध्विनिके द्वारा तत्त्वोंका उपदेश किया, अनेक पुण्य क्षेत्रोंमें प्रभुने उनके पुण्यसे विहार किया।।४९-५१॥

एक मासकी आयु वाकी रही तब प्रभु जानकर सम्मेदिशखर पर पहुँचे। वहां स्वयंभूकूटमं शुक्लध्यानास्ट होकर कायोत्मर्गमं स्थित रहे और माघ बदी द्वादशीक रोज सर्व अघातिया कर्मीको नाशकर छहहजार मुनियोंके साथ मुक्तिपदको प्राप्त किया। जिस कूटको अपेक्षा सर्व भव्यजन करते हैं।।५२-५४॥

ऐसे पवित्र स्वयंभूकूटसे जो मुनिराज मुक्तिपदको प्राप्त हुए

उनकी मैं प्रतिदिन वंदना करता हूं ॥५५॥

तदनंतर उस कूटसे ९० कोटाकोटि सत्तर कोटि सत्तर लाख सत्तर हजार, सातसी मुनि मुक्तिधामको प्राप्त हुए। उनको परंपरामे महान् धार्मिक चारुसेन नामका राजा हुआ, जिसने संघ संचालन कर सम्मेदशिखरकी यात्रा की ॥५६-५८॥

उस कथाको सुननेसे पुण्यकी वृद्धि होती है, और मुन्तिकी प्राप्त होती है, या मुक्तिको प्रदान करनेवाली है, उस कथाको कहता हूं, धर्मवत्सल भव्यलोग उसे सुने ॥५९॥

जंबूद्वीपकें मरतक्षेत्रमें कोसांबी नामक नगरी है, वहांपर बुद्धि-

मान् श्रेष्ठी वातसेन नामका था ॥६०॥

# अय चतुर्दर्राध्यायः

| भगति वजनिवास्त्रीत मध्यानी प्रत्यवस्था ।                                                                                                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| जगवितंत्रभीवानं सर्वता । सस वनः                                                                                                                                              | # ? #           |
| मो ने वसवराष्ट्रान् वर्गावमाँ विवस्य व ।                                                                                                                                     |                 |
| ्राच्या प्रदेश करते. शुरुषण् अस्ति । स्थापित स्थाप वर्षे ।<br>- व्यापालकाराम्यास्य स्थापेत । स्थापित | 14211           |
| युक्त प्राम्य गती भीतं वश्ये तस्वरितं वृतं                                                                                                                                   | 11511           |
| भारतकीनाम पद्यंदे विदेते पूर्व उनमे ।                                                                                                                                        |                 |
| सीता बन्धिण भागेरित नस्य रेजञ्जूनालयः                                                                                                                                        | 11311           |
| सुसीमा नगरं तत्र राजा वज्ञरती महान्। 💎                                                                                                                                       |                 |
| प्रतापवान् मिलगणाल्हावने पूर्णनंद्रमाः                                                                                                                                       | 11811           |
| दानूणां कालगण्यन स्वर्णकांतिः ज्वलत्तनुः ।                                                                                                                                   |                 |
| धर्मकृत्सर्यरूपोसी बाबास पृथिबी प्रमु:                                                                                                                                       | 11411           |
| स दारत्पूर्णिमां हृष्ट्वा पूर्णचंद्रसमुख्यला ।                                                                                                                               | ., (,,          |
| नश्वरीं तत्क्षणादेव विरवतोऽमृतस्वराज्यतः                                                                                                                                     | nen             |
|                                                                                                                                                                              | ग्रह्म          |
| राज्यं महार्यायाथं वत्तं स्वातमभुवे तदा ।                                                                                                                                    |                 |
| तपो दीक्षां स जग्राह विपिने मुनिसेविते                                                                                                                                       | 11011           |
| एकादशांगधृक् सोय घोडशामलभावनाः।                                                                                                                                              |                 |
| भावियत्वा वर्षेघासी गोत्रं तीर्थंकरं वरं                                                                                                                                     | 11211           |
| अंते सन्यासविधिना प्राणत्यागं विधाय सः ।                                                                                                                                     |                 |
| सर्वार्थेसिद्धिमगमन् तत्र प्रापाहिमद्रताम्                                                                                                                                   | ११९११           |
| तत्र प्रमुर्पयोक्तायुराहारोच्छ्वातसंयुतः ।                                                                                                                                   |                 |
| त्रिज्ञानाधीस्वरो भूत्वा सर्वकार्यक्षमोमवत्                                                                                                                                  | गर्गा           |
| परमानंदमोक्ता स सिद्धध्यानपरायणः।                                                                                                                                            |                 |
| तत्र पण्मासशिष्टायुः तथानासक्त्मान्सः                                                                                                                                        | ११५५॥           |
| ततः च्युतो यत्र देशे यत्रुपस्य शुमे गृहे ।                                                                                                                                   | 444             |
| अवतीर्णो जगत्स्वामि तद्वक्ष्ये धुणुतामलाः                                                                                                                                    | गरशा            |
| जंबमति महापुण्ये द्वीपे क्षेत्रे च मारते ।                                                                                                                                   | 41 6 7 11       |
| कोसलाएये शुभे देशे माति रत्नपुरं महत्                                                                                                                                        | ग१३॥            |
| इस्वाकुवंशे सद्गोत्रे काश्यपे मानुमूपतिः ।<br>अमवत्तलुरत्राता अम्दुताय निधिर्महान्                                                                                           | 114211          |
| सुद्रता तस्य महिषो सती धर्मपरायणा ।                                                                                                                                          | 11/211          |
| विजातम्बद्धाः साहिताः स्वीरत्नसंज्ञिताः<br>विजातम्बद्धाः मोलिरत्नं स्त्रीरत्नसंज्ञिता                                                                                        | <b>।। १५</b> ।। |
| Intellige to star as a survey or as an annual                                                                                                                                | 1 1             |

### चादहवा अध्याय

् पुण्यतील भन्योंको जिन्होने दशक्तित्र धर्मीका उपदेश दिया ऐसे भनायको हम सदा नमस्कार करते हैं।।१।।

जिन्होंने धर्म और अधर्मको विमागकर शुक्लध्यानके बल्से ज्ञानर कूटने मुन्तिको प्राप्त किया, ऐसे धर्मनाथके शुभचरित्रका यन करता हो। २॥

यातकी खंडद्वीपके उत्तम विदेह क्षेत्रमे सीता नदीके दक्षिण गर्मे बत्स नामक सुंदर देश है, जहां गुसीमा नामक नगर है, वहां ग राजा महान्, प्रतानी मित्रगणोंको आल्हाद करनेमे चंद्रमाके मान, दशरथ नामका था, बहु शत्रुवोंको कालहप था, सुवर्णकांतिके मान तेज पुंज शरीरके घारक था, धर्मकार्यको करते हुए धर्ममूर्ति ह राजा इस राज्यका पालन करता था।

एक दिन यरात्पूणिमाके रोज चंद्रमाको देखकर इस संसारकी श्वरताका अनुभव हुआ तो तत्काल वैराग्य संपन्न हुआ, महारय मिक अपने पुत्रको राज्य देकर उसीसमय दीक्षा ली।

एकादयांगोंका पाठकर एवं पोडय भावनावोंको भाते हुए तीर्थं-र गोमका बंग किया, अंतमें सन्यास विधिसे मरण पाकर सर्वार्थ— दिमें अहाँमद्र देव होकर उत्पन्न हुआ, वहां यथोक्त तेतीस सागरो-मको आयु पाकर आहार उच्छ्वास आदिके नियमके साथ तीन । नके धारी वह देव सर्व कार्यमे समयं होकर परमानंदको प्राप्त हो या, सदा सिद्धध्यानमे ध्यस्त रहता था।

तदनंतर वहां उसकी आयु छह महिनेकी वाकी रही, वह वहांसे युत होकर जिस देशमें जिस राजाके गृहमें जन्म छेगा उसकी कथा गें कहता हूं, निर्मेछ चित्तसे सुनिये ॥३–१२॥

महापुण्यशील जंबूद्वीपके भरत क्षेत्रमें कोसल नामक देश है, हां रत्नपुर नामका नगर है, वहां इक्ष्वाकुवंशमें काश्यप गोत्रमें भानु । मक राजा हुआ, जो न्यायनिष्ठ व वैभवसंपन्न था। सुब्रता सकी पत्नी थी, जो सती धर्मपरायण, तीन लोकमे सुंदरी, स्त्रियोंमें इडामणि होनेके कारण स्त्रीरत्नके नामसे प्रसिद्ध थी।।१३-१५॥

| एकवा सौधगो देवः सिहासनिवराजिनः ।                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| घनेषु धनुरहीक्ष्य गरवरं नरवरीं वियम्                                                 | 113 811  |
| विचार्यं मनसा तत्र वैराग्यं मोक्षकारणं ।                                             | •        |
| अगमत्तरक्षणादेव भव्यजीपंशिरोमणिः                                                     | गाउँदा   |
| लौकांतिकास्तदारयेत्य कलवर्णांकितैः पर्यः ।                                           | ., 4, 4, |
| तहैराग्यप्रशंसां ते चकुविमरुविग्रहाः                                                 | 113511   |
| इंद्रादयोपि संप्राप्ता देवस्तुतिपरायणाः ।                                            | 114411   |
| प्रणेमुस्तं महेशानं भूम्यामाधाय मस्तर्त                                              | गाईक्षा  |
| तदा राज्यं स्वपुत्राय समर्प्यं जगदीश्वरः ।                                           | सम्ब     |
| नामिदत्तामिधां देवोपनीतां शिविकां वरां                                               | 112611   |
|                                                                                      | गा३५म    |
| सुरै: रूढां समारुह्य प्रोच्चरित्वर्जयस्वनं ।<br>लवणारुयं स्तुतो देवै: वनं स समुपाययौ | 112511   |
|                                                                                      | ॥३६॥     |
| माघशुक्लत्रयोदस्यां पुष्यक्ष्यं भव्यम्मिषै:।                                         |          |
| सहस्रप्रमितैः साधै दीक्षां जग्राह तद्वे                                              | 113011   |
| विज्ञानस्वामिनस्तस्य चतुर्थज्ञानगुत्तमं ।                                            |          |
| तदैवाचिरमूदंतमुँहूर्ते जगदीशितुः                                                     | 113611   |
| पुरं पाटलिपुत्राख्यं द्वितीयेन्हि गतः प्रभुः।                                        |          |
| भिक्षाये धन्यसेनाख्यो भूपतिस्तमपूजयत्                                                | ॥३९॥     |
| परमेश्वरबुध्या तं संपूज्य विधिवसृषः ।                                                |          |
| दत्वाहारं तदा तस्मै पंचाश्चर्याण्यवैक्षत                                             | 118011   |
| छद्मस्या एकवर्षं स नानादेशं गतः प्रभुः ।                                             |          |
| महाघोरं तपक्चके शीतवातातपान् सहन्                                                    | गाउद्या  |
| भस्मीकृत्याय घातीनि पौष्ये सत्पूर्णिमा दिने ।                                        |          |
| तूणीवृक्षतले ज्ञानं केवलं प्राप्तवान् प्रमुः                                         | 112511   |
| यथादर्शे मुखांभोजं प्राप्ते सम्यवप्रदर्शते ।                                         |          |
| लोकालोकद्वयं तद्वत् वीक्ष्यते तत्र केवले                                             | 11831    |
| तदा समवसारं ते तं कल्प्याम्द्रतमीश्वरं ।                                             |          |
| तत्रस्यं पूजयामासुः देवा इंद्रपुरोगमाः                                               | 118811   |
| भव्या अरिष्ठसेनाद्याः गणेंद्राश्च तदादिकाः ।                                         |          |
| सर्वे द्वादशकोष्ठेषु यथोनता तस्युरुत्तमाः                                            | 118411   |

| भदशैलमाहात्म्यम्                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| स्वाभिविम्तिभिर्वीप्तः प्रभुः पृष्ठो मुनीस्वरैः ।                                                                                                                                                                                                           | १४६॥                 |
| विच्यतिवर्ग सर्वेषां सर्वेषां संश्वाम् दहन्।<br>उच्चरन् विच्यतिचाषां सर्वेषां संश्वामन् दहन्।                                                                                                                                                               | ાજગા                 |
| पुण्यक्षत्रषु दशपु प्रभाव परमेश्वरः।                                                                                                                                                                                                                        | 18611                |
| जीवनं मासमात्र स्व प्रबुठ्य पर्वे ज्ञावनं मासमात्र स्व प्रबुठ्य पर्वे ज्ञावनं सम्मेदाचलमध्यगात् सद्त्वरसत्कृटे शुक्लध्यानकृतादरः । सदत्तवरसत्कृटे शुक्लध्यानकृतादरः । प्रतिमायोगवान् ज्येष्ठ—चतुर्ग्या शुक्लतामृति प्रतिमायोगवान् ज्येष्ठ सदस्तमिनिभस्समं । | 118611               |
| प्रातमायापपार्                                                                                                                                                                                                                                              | 114011               |
| जगाम दवा कपल्य उत्तर है।<br>एकोर्नावशत्कोटीनां कोटिस्तस्मात्प्रमोरन् ।                                                                                                                                                                                      | गदशा                 |
| एकोनावशत्काट्यस्य पर्मात्वातानि च ।<br>नवव च सहस्राणि तथा सप्तशतानि च ।                                                                                                                                                                                     | ॥५२॥                 |
| पंचीतरनवत्यासपुतानसः महितपदं गताः।                                                                                                                                                                                                                          | (14 इश               |
| हेट्या दरायम् र                                                                                                                                                                                                                                             | 114811               |
| यात्रा कृत्या गरा कुर्णा उत्तमे ।<br>द्वीपे जंबूमित ख्याते भरतक्षेत्र उत्तमे ।                                                                                                                                                                              | ાાવલા                |
| पांचालावपयं भारतं वर्णेतुः ।<br>भावदत्तो नृपस्तत्रं सम्यवस्वादिगुणान्वितः ।                                                                                                                                                                                 | ।।५६।                |
| महद्रवत्तया देण्या र गर्नमोष्यरसान्वित ।                                                                                                                                                                                                                    | 1'५७'                |
| धमविद्यातायद्वयः सार्थः एकदा ।<br>उपाविदातसमामध्ये सौधमद्रस्स एकदा ।                                                                                                                                                                                        | <u> 1</u> 14૮.       |
| नानागावाणवृत्रमुगराना कोल्यस्ति भारते।                                                                                                                                                                                                                      | ।।५९॥                |
| तत्र प्रसंगरचोलतः क्षत्र पार्यस्य हिरः<br>सम्यक्त्यगुणसंपन्नः तदा प्राह स्वयं हिरः<br>भावदत्तागिधो भूप एकस्सयक्त्यसंयतः ।<br>कीर्त्या भूमितले भाति कोमुद्या ग्लोरिबांब                                                                                      | रे <sup>11६०11</sup> |

तीर्यंकरोचित सर्व वंभव उन्हे प्राप्त थे, मुनियोंके द्वारा पृच्छना होनेपर प्रभुने दिव्यध्वनिके द्वारा सबको धर्मापदेश दिया. दिव्यध्वनिके द्वारा प्रभुने जो तत्वोपदेश दिया, उससे सबोका संदेह दूर हुआ, एवं प्रभुने दिव्यध्वनिके द्वारा उपदेश देते हुए अनेक पुण्यक्षेत्रोमें विहार किया, व्योंकि प्रभुका समवसरण वहींपर जाता है, जहांके जीवोंका पुण्योदय हो ॥४६॥४७॥

इस प्रकार सर्वत्र विहार करते हुए जब प्रभुकी आयु एक महिनेकी वाकी रही तब प्रभुने दिब्ध्वनिका उपसंहार किया, एवं सम्मेदिशालर तीर्यराजपर जाकर विराजमान हुए ॥४८॥

सम्मेदशिखर पर पहुंचकर प्रभुने दत्तवरकूटपर प्रतिमायोग भारणकर ज्येष्ठ सुदी चीयके रोज सर्व अवातिया कर्मीका नाशकर हजार मुनियोंके साथ मुक्तिधामको प्राप्त किया ॥४९॥५०॥

जसके बाद उस कूटसे १९ कोटाकोटि १९ करोड नी लाख नो हजार सातसी पंचानने मुनिगण मुक्तिको प्राप्त हुए ॥५१-५३॥ तदनंतर भावदत्त नामक राजा उस सम्मेदशिखरको यात्राकर

मुक्तिको गया उसकी शुमकयाको कहता हूँ ॥५४॥

इस जंबूद्वीपके भरत क्षेत्रमें पांचाल नामका देश है, जहां अतीय रम्य श्लीपुर नामका नगर है, बहांपर सम्यक्त्वादि गुणोंसे युक्त भावदत्त नामका राजा न्यायनीतिसे राज्य पालन करता था. महेंद्र दत्ता नामकी रानीक साथ चिरकाल सुख भोगते हुए बह धर्मज्ञ, नीतिज्ञ व शास्त्रज्ञ राजा धर्मकर्मको करते हुए समय व्यतीत करता था, जैसे कि श्रीकृष्ण लक्ष्मीक साथ शोमित हो रहे थे।।५५-५७॥

एक दिनकी वात, है, देवसभामें प्रविष्ट देवेंद्र अनेक देवोंके वीचमें बैठे हुए अनेक विषयोंपर चर्ची कर रहा था. उस बीचमें एक प्रसंग उपस्थित हुआ। इस भूळोकमें भरतक्षेत्रमें दृढ सम्यादृष्टी जीव कोई है क्या ? तब देवेंद्रने कहा कि भावदत्त नामक राजा सम्यक्त्य गुणसे युक्त है, और उसकी कीति सारी पृथ्वीपर व्याप्त है ॥५८-६०॥

## ऋथ षोडशाध्यायः

|                                                                                            | ,       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| कूटं ज्ञानधरं वंदे कुंयुनाममहेशितुः ।                                                      |         |
| यतो मुक्तिपदं यातः कुंशुनायो जगत्पतिः                                                      | 11811   |
| भव्यरक्षाकरो यस्तु कुथित्वा पापसंचयं ।                                                     |         |
| मनसा वचसा मूर्घ्ना कुंयुनायं तमाश्रये                                                      | ग्राम   |
| तस्याय तस्य फूटस्य चरितं पुण्यसूचकं ।                                                      |         |
| माहात्म्यं विमलैः इलोकैः वक्ष्ये श्रुणुत सज्जनाः                                           | 11311   |
| जंबूद्वीपे विदेहेस्मिन् पूर्वे सीता सरीतटे ।                                               | •       |
| दक्षिणे वत्सविषयो भग्यानामाकरो महान्                                                       | 11811   |
| नाम्ना सिंहरथस्तत्र तेजो राशिमहाशयः।                                                       |         |
| राजा वभूव धर्मात्मा पराक्रमनिधिर्महान्                                                     | ग्रद्धा |
| त्रुट्यत्तारामेकदासी दृष्ट्वा प्राप्य विरक्ततां ।                                          |         |
| राज्यं समप्यं पुत्राय बहुमिः सह भूमिपैः                                                    | ाशा     |
| दीक्षां गृहीत्वागान्येका—दशसंघार्यं वै ततः।                                                |         |
| पूर्वाश्चतुर्देशाधीत्यं भावियत्वा स भावनाः                                                 | ।।७॥    |
| संबध्वा तीर्थकृद्गोत्रं तपस्तप्तवा वर्ने महत्।।                                            |         |
| सन्यासेनायुपांते स तनुं त्यक्तवाथ दीपितं                                                   | 1 611   |
| सर्वार्थेसिद्धावभवदहमिद्रस्सुराचितः ।                                                      |         |
| त्रित्रिशस्सागरायुस्तत्सुखं सः समन्वमूत्                                                   | ॥९॥-    |
| तत्रोक्ताहारनिश्वाससामध्यंपरिपूरितः ।                                                      |         |
| सिद्धानंबंदत् ध्यात्वा सम्यग्भावसमन्वितः                                                   | 119011  |
| पुनर्येन प्रकारेणावतरद्वसुधातले ।                                                          | १११ हा। |
| तद्वक्ष्ये संग्रहेणाहं घ्यात्वा चित्ते तमेव हि<br>जंदूमित महाद्वीपे भारते क्षेत्र उत्तमे । | 1177.   |
| जुरुनात महाद्वाप सारत वात्र उत्तम ।<br>कुरुनांगलदेशोस्ति प्रसिद्धो धर्मसागरः               | ાં ૧૨૫  |
| हस्तिनागपुरे तत्र कुरुवंशेऽतिनिर्मले ।                                                     |         |
| सूर्यसेनोऽभवद्राजा तेजसा सूर्यसिन्नमः                                                      | 118311  |
| श्रीकांता तस्य महिषी मूमिगा श्रीरवापरा।                                                    |         |
| सतीधमंगुताशीलराशिसस्वंगुणान्विता                                                           | 118811  |
| पण्माससाग्रत एवास्य भवने धनदः स्वयं ।                                                      |         |
| शकाजाप्तः सुरत्नानि ववर्षे घनवन्मुदा                                                       | ॥ १५॥   |

## सोलहवां अध्याय

वर्ष: कुंपूनाय स्वामीने जिस गृहरी मुक्तिको प्राप्त किया, रह जानप्रस्कृदकी में बंदना करता हूं. पापसंचय को नाशकर जो भगवान कुंपुनाय भव्योको रक्षा करते हैं, उनका में मनवपनकायस आत्रय करता हूं. उस पुण्यसूचक गृहके माहतम्यको में निर्महरकोकोसे बहुता हूं, सञ्जन छोग इसे मुने ॥१॥२॥३॥

जंबूडीपके विदेह क्षेत्रके पूर्व दिनाके सीता गरीके दक्षिणमें क्ल नामका देश है, जो कि भव्योंके लिए स्थानमूत है। उस देशका राजा सिहर्य था, जो तेज पूंज, कीर्तिशाली, धर्मारमा महापराक्रमी था।

एकदिन आकारामे ताराके टूटनेको देखकर उसे संसारसे वैराज उत्पन्न हुआ, और राजाने अपने पुत्रको राज्य देकर अनेक एजावोंके साथ दीक्षा ली, दीक्षा लेकर न्यारह अंग, चतुर्देश पूर्वोंका अध्ययन किया, पोडशकारण भावनाओंकी भावना की, एवं तीर्यंकर प्रकृतिका बंध किया।

जसके बाद घोर तपश्चर्याकर आयुष्यके अंतमे समाधिमरणसे हैं त्यांगकर सर्वार्थेसिद्धिमें अहमिंद्र देव होकर उत्पन्न हुआ, तेतीस सागरको आयु और उसीके हिसाबसे होनेवाला आहार स्वासोच्छ्वास अविध इत्यादिको पाकर सिद्धोंकी बंदना करते हुए बहाँके सुन्नका अनुभव किया। एवं सदा सम्यक्तव की भावना करते हुए अपने सम—यको व्यतीत करता था। तदनंतर उसका अवतार इस भूमंडलपर किस प्रकार हुआ, उस विषयको संदोपके साथ कहता हूं, उसे सुनिये।

इस जंबूद्वीपके भरतक्षेत्रके कुरजांगल देशमें हस्तिनापुर नामक क नगर है, जो कि धर्मके लिए सागरके समान है, वहां कुर्वशके धिपति सूर्यसेन नामका राजा हुआ जो कि तेजसे साक्षात् सूर्यके मान ही था, उसकी पट्टरानी श्रीकांता नामकी थी, जो कि पृथ्वीमें क्षात् लक्ष्मीके समान थी, सती, धर्मनिष्ठा, शीलवती, और सर्व णोंसे युक्त थीं। देवेंद्रकी आजासे कुवेरने छह महिने पहिल्लेसे ही

| मारा प्राथनियाँगाम् प्राथनियार्गमिताः ।          |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| इरामीकासमको रहायेकावमानमः                        | 113,711      |
| एकस्मिन् समवे तहासेन एवं गतुल्यमः।               |              |
| कोयलाच्यं गिरितरं गतः मुरनितेतितं                | ग्रहर्ग      |
| मुजीननपुनि तत्र मृज्या भन्त्याभितंत्र सं ।       |              |
| सम्मेर्क्कनना स तेने साथ नकार सः                 | गद्रम        |
| यदा जिलारमाहासमां खुतं मुनिभूतानमहत् ।           | ,            |
| तवेवातिमनिस्तस्य यात्रीये नामनेत्हति             | ग्रहस्रा।    |
| सत्वरं गृहमागत्व मत्वा संचनपुष्टवं ।             | ,            |
| साध मञ्चेतस बहुनिः निरियात्री मुता व्यवात्       | गाइपम        |
| यानां कुत्वा ह्यनितोसी विस्ततस्तंसुतेधीवं।       | .*           |
| एकोनदातकोट्युक्ता मध्यस्सह स मध्यसेट्            | गद्दा। 🕆     |
| दौक्षां गृहीत्वां तत्रैय तपः कृत्या मुतारणं ।    |              |
| निहत्य घातिकर्गाणि विरागी गतकरमवः 🖈              | ।।६७॥        |
| केवलज्ञानमासाच शुगलध्यानघरस्तवा ।                |              |
| सर्वेस्सह गती मुनित सर्वसंसारवुलंगं              | ।।६८॥        |
| संवलाल्यस्य कृटस्य यंवने फलमोट्शं ।              | •            |
| युद्धिगोचरमेवेदं वक्तुं नैयात्र शक्यते           | गहरा।        |
| निश्चपाद्योऽभिवंदेत फूटं संबलमुत्तम् ।           |              |
| पण्णवत्युक्तकोट्यूर्वत् सतजं सुफल् भवेत्         | 110011       |
| वंदनादेकफूटस्य तियंङ्नरक्योगती।                  |              |
| नैय सर्वनमस्कारं फलं प्रमुरियोच्चरेत्            | 119811       |
| वंदेत यदिशलरिणं सम्मेदास्यं नरोत्तमः।            |              |
| सः कमाद्दुःखकल्लोलं तरेत्संसारसागरं              | ग्राज्या     |
| मिलनाथप्रमुमेक्षिसिद्धि यतस्य तपोदग्यकमीगतस्     |              |
| भव्यवृदैस्समाराधितं पूजितं वंदितं संवलाख्यं स्मर | त्वं सवा(७३१ |
|                                                  |              |

इति भगवत्लोहाचार्यानुक्रमेण देवदत्तसूरिविरचिते सम्मेवशिखर्माहात्म्ये संबलकूटवर्णनो नाम अष्टाशोऽध्यायः समाप्तः

<sup>🛨</sup> मातिनि किल कर्माणि निहत्य गतकृत्मृषः इति क. पुस्तके

सदा पुष्प कार्योम निषकि रखते हुए बुद्धिमान बबापी कुमार धानिक कार्योमे रत रहता था। एक दिन कह तत्वसेन राजा अपनी रूकासे कीसलनामक प्रकेषप बर्या. बहीपर सुलीपन नामक मृति थे, दनकी प्रतितसे बंदनाकर सम्मेदिशकर के संबंधमे वार्तालाप विद्या, मृतिराजक मृत्रसे जब सम्मेदिशकर के महारम्यको सुना तभी तत्वसेनके हृदयमे यात्राकी भावना जागृत हुई, शीझ ही अपने घरपर वाकर चतुस्तंपको लेकर पर्वतराजकी बंदनाके लिए निकला, वहां जाकर वत्यंत भित्तसे यात्रा की। यात्रा करनेके बाद उसके हृदयमें सामसे विद्यित हुई, उसीसमय १९ करोड भव्योक साथ दीक्षा ली, त्वनंतर धोर तपत्रवर्याकर घातिया कर्मोको नाश किया तदनंतर केवलजानको प्राप्त किया, गुंबलध्यानके बलसे शेष कर्मोका भी नाशकर सर्व भव्योक साथ संसारदुलंभ मृतिरको प्राप्त किया, संबल नामक कृटके वर्जनसे यह महान फल प्राप्त होता है, यह बुद्धि गोचर ही है, बचनसे वर्णन करनेक लिए समर्थ, नहीं है, बुद्धभित्तसे जो भव्य संवलक्यूटको बंदना करता है उसे छान्नवे करोड उपवासोंका फल मिलता है। इस एक कुटकी बंदनासे तियंच व नरक गतिका बंध एक जाता है। एक सुटकी बंदना के फल भगवान ही जाने।।६१-७१॥

जो सम्मेदशिखरको बदना भिन्तसे करता है वह जमसे संसाय समुद्रको पार करता है। मेहिलनाय अगवानने जिस कुट्से कर्म नाश-कर मुक्तिपद भी प्राप्त किया, भव्यजनोके द्वारा पूजित उस संबल कुटका आप सदा समरण करें 1193116311

कटका आप सदा स्मरण करें ॥७२॥७३॥ इस प्रकार लोहाचार्यकी परंपरामें देवदत्त् सुरिविरिक्त सम्मेदिश्खरमाहात्म्यमे संवलकृटवर्णनमे श्रीविद्यावाचस्पति पं वर्धमान पार्वनाय शास्त्री लिखित भावार्यदीपिकानामकदीकामें

> अठारहर्वे अध्यायका सारांचा हिन्दी महिलनाथके पेत्रकल्याणः व संवल्लक्ट, क्टूटदर्शन करनेवाले

राजा; फलका भी इसमें विर्णन है। या क्रिक्ट क्रिक्टा हार के राजा है। यह क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट

| कोटिप्रोपधफलमाग्भवेदसावेकक्टमसिवंदा ।          |          |
|------------------------------------------------|----------|
| षंदेत योऽलिलानि प्राप्नोत्येवामुतालुष् सुन्।   | ।।७६॥    |
| श्रीमुनियुवत उदगावस्मात्कूदादनंतसुखमूमि ।      | •        |
| मन्यैवंदितमुनिद्यं निर्जरकूटं नमामि तं भक्त्या | ॥७७॥     |
| -0~0-                                          | •        |
| पौरदृक्कुमुदाल्हादी विदवसंतापखंडनः ।           |          |
| यव्धे वालसदने खोम्नि चालविध्यंया               | ॥४७॥     |
| सामस्तरहस्राद्वा गता बाल्येस्य केलिमिः।        |          |
| - ततोपं पेतुकं राज्यं संप्राप्यानाद्रविद्युतिः | HASH.    |
| महापुण्यस्वरुपस्य महापुण्यकृतः प्रमीः ।        |          |
| महाप्रमाविनदचास्य सिद्धयो दासतां ययुः          | ११४९॥    |
| घनध्यनि वारणेद्रं समारुह्यैकदा नृष्ः।          |          |
| गती वनविहारावें प्रमुवंपासमाग्मे               | . · 115  |
| तं ददशं गजदचको वने तद्शंनात्त्वा ।             | *        |
| पूर्वजन्मस्मृतिस्तर्ध्याऽभवत् सं मनसा स्मरन्   | 13       |
| अमर्व नागदत्ताह्यो धनी स्वे पूर्वजन्मति ।      | Ser Co   |
| मामोदयरसास्वादी ततोहं ग्रजतां गतः              | $H_{2n}$ |
| इति ज्ञात्वा जही वारि तथाहारं स वारणः।         | 76       |
| तद्वयवस्थां विलोगयासौ अमुः स्वावधिबोधतः        | 1 "      |
| शास्या तत्पूर्वपर्यायं कथ्यत् वाचतं प्रति ।    | unu unu  |
| स्ययं विरक्तिमापन्नी राज्यं दत्वा स्यसूनवे     |          |
| संग्रह्म मुक्तिमार्गं स झात्वासारं च संसृति ।  |          |
| सहस्रमूमिपैः साधै लौकांतिकसमा स्तुतः           | 1100     |
| देवै: कृतीत्सवं पश्यम् शिविकामपराजितां । 💎     | 3 1 1    |
| समास्त्रो वने रस्ये विजयास्ये जगत्पतिः         | 1198     |
| वैश्राक्षमुष्टमबञ्जमी तियौ बेलोपवासकृत् ।      | 111      |
| बीक्षां मोक्षाय जग्राह तपःसारं विचारयन्        | 11 11    |

एसफी वंदनासे करोड प्रोपधोपनासका फल मिलता है, जो उसकी बंदनाकर पह फल प्राप्त करता है तो सब कूटोंकी वंदनासे अमृत बालय वर्षात् सिद्धधामको निद्दिचतक्तपसे प्राप्त करता है। जिस कूटसे मृतिमु-बंदनाय भगवान् मुक्तिको भये, उस अनंतमुखके स्थानको सदा प्रत्यकन वंदना करते हैं, उस निजंदा कूटको में भन्तिसे यंदना करता है।।७६।।७७:।

-----

जिसप्रकार चंद्रमा पूर्वदिशास्त्रणी नीलकमलीकी प्रभुत्लित करता है उसी प्रकार वह राजकुमार प्रजाजनस्त्रणी कमलोकी प्रभुत्लित करता था, चंद्रमा लोकके सर्व संतापको दूर करता है, उसीप्रकार वह राजपुत्र भी लोकके सर्व कप्टोंको दूर करता है, इस प्रकार चंद्र— मार्के समान वह वालक बहांपर बढ़ने लगा। साडे सात हजार वर्षोंको वालकीडावांसे पूर्ण करनेके बाद वह पत्क राज्यको प्राप्तकर वह सूर्यके समान तेजायुज होकर प्रकाशित होने लगा।

महापुण्य स्यरूप महापुण्यको करनेवाले महाप्रभावी प्रमुक्तो पाकर सर्व भव्योका समय वह आनंदके साथ जाने लगा पर्कादन मेघगजनाके समान सुंदर हाथीपर चढकर बनिवहारके लिए प्रमु वर्पा-कालके प्रारंभमें गये, जंगलमें एक हाथीने उन्हे देखा, उस हाथीको देखकर पूर्वजन्मका स्मरण हुआ, पूर्वजन्ममे में नागदत नामका श्रेष्ठी था, मायाचार ही मेरे जीवनमें मुख्य दिलचस्पीका विषय था, अतः में हाथी होकर उत्पन्न हुआ, इस बातको जानकर उस हाथीने भी सर्व लाहार व पानीको छोडकर समाधिमरणको धारण किया।

वहां उपस्थित मुनिराजने अपने अवधिज्ञानसे इसके पूर्व पर्यायको अच्छीतहर जानकर उसे अपने पूर्व पर्यायका ज्ञान कराया, राजाने स्वयं वैराग्य संपन्न होकर अपने पुत्रको राज्य प्रदान किया, उसने मोक्ष मागंको प्राप्तकर इस संसारको असारके रूपमें जानकर हजार राजान्वोंके साथ विरित्तको प्राप्त किया। उसी समय लौकांतिक देवोने आकर उनको स्तृति की, देवोने व देवेंद्रने आकर बहुत बहा उत्सव मनाया, अपराजिता नामक पल्लकीपर चढकर विजय नामके वनमें जगत्प्रमु चले गये, वैशास शुक्लाप्टमीके रोज दो उपवासको ग्रहणकर मोक्षके लिए तपकी आवश्यकता समझकर दीक्षा ग्रहण की ॥४७-५७॥

#### वीसवां ऋध्याय

वयं -मुनियोंक हारा सेवित भगवान् निमनाथक चरण कम-लोंको नमस्कार हो, निमनाथको सदा भनितसे नमस्कार करनेपर लगेंकी प्राप्ति होती है, निमनाथ व वे जिस कूटसे मुक्तिको गये, उस कूटको क्याको कहूंगा, जो करोडो पापोंको नाश करती है ॥१॥२॥

जंबूद्दीपके भरत क्षेत्रमें कोसल नामका देश है, जहां कोशांधी नामकी नगरी यमुना नदीके तटपर विद्यमान है, वहां इक्ष्त्राकुंबंशमें भाव नामक राजा हुआ, उसकी रानी सिद्धार्थी नामकी थी जो पुण्य-गीला, पतिव्रता, सुंदरी, कीर्तिशाली एवं निर्मलव्यतको धारण करने— बाली थी, उसके साथ नीतिको जाननेकाले नीतिमान राजाने बहुत सम्यतक सांसारिक सुखको उपभोग किया ॥३—६॥

एक दिनकी वात है, पासके मनोहर वनमें जगद्वर नामके पृनिराज पद्वारे हैं, यह समाचार राजाको मिला उसी समय राजा अपने परिवारके साथ मुनिराजके दर्शन के लिए गया, वहां मुनिराज की वंदनाकर मुनिराजसे आवक धर्मका उपदेश सुना. मुनिराजने ग्यारह प्रतिमात्मक आवकधर्मका निरूपण किया, उसे सुनकर राजाने सम्पक्त्वसे युक्त होकर आवक धर्मको ग्रहण किया। आवक धर्मको उत्तम रूपसे पालन करते हुए राजाने न्यायपूर्वक राज्य किया, प्रजा— भोंके अनेक प्रकारके दुःसोंको दूर किया। एक दिनकी बात है, पुनः उसी मनोहर वनमें एक जगद्वन्य नामक मुनिराजको आगमन हुआ, राजा वडी मिलतसे वहां पहुंचा, और मुनिराजके मुखसे शुद्ध यतिधर्मके उपदेशको सुना, उस उपदेशको सुननेसे तत्काल वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब अपने श्रीधर नामक पुत्रको राज्य देकर स्वयं तपोवनको ओर प्रस्थान किया, मोक्षकी अभिलापासे दीक्षा लेकर मुनिराजने ग्यारह अंगोका पाठ किया, एवं पोडश भावनावोंको भाकर तीर्थंकर नाम कर्मका वध किया, एवं पोडश भावनावोंको भाकर तीर्थंकर नाम कर्मका वध किया, आयुके अन्तमें समाधिमरूणपूर्वंक शरीर त्यागकर परभवमें

मुनिराजने तपके फलसे सर्वार्थसिद्धि नामक उत्तम स्थानको प्राप्त किया, वहां अहमिद्र होकर तेतीस सागर वर्षोंकी आयु पाकर वहुत सुस्तसे वह देव जपने समयको व्यतीत करने लगा। तेतीस हजार वर्षोंके वाद आहार, तेंतीस पक्षोंके वाद श्वासोच्छ्वास लेते हुए तथोक्त अहमिद्रोंके साथ धमंचर्चा करते हुए अपने समयको अत्यंत सुम विचारसे उसने व्यतीत किया, अब उसकी आयु छह महिनेकी वाकी रह गई है, आगे उसका जन्म कहां होगा इस विषयके वृत्तको कहता हूं, उसके श्रवणसे सर्व कार्यसिद्धि होती हैं।।१६-१९।।

जंबूद्वीपके भरतक्षेत्रमें वंग नामका देश है, जहां मिथिलानामकी नगरी वहां इक्ष्वाकुवंशमें काश्यपगोत्रमें धर्मात्मा राजा विजयसेन नामका है उसकी रानीका नाम वप्रा है, जो कि पितके समान ही भाग्यशालिनी थी, उसके साथ राजा सुखको अनुभव करते हुए काल व्यतीत कर रहा था। देवेंद्रने जाना कि वह अहमिद्र आंकर इनके गर्ममें जन्म लेनेवाला है, अतः छह महिने पूर्व कुवेरको आजा देकर रत्नवृद्धि कराई, एवं कुवेरने अपनेको बन्य माना ॥२०-२४॥

त्वनंतर आश्विन वदी २ को रातीने रातके अन्तिम प्रहरमें सोलह स्वप्नोंको देखा, स्वप्नांतमें मुखमें मदोन्मत हाणीके प्रवेशको अनुमन्न किया, तत्काल उठकर राजाके पास वह गई, प्रतिके मुखसे स्वप्नोंके फल जानकर वडी प्रसन्नाताको प्राप्त हुई, ॥२५-२७॥

अहमिद्र देवने भी उन्त गर्भमें आकर जन्म लिया, उन्ते गर्भवती रानीकी सेवा दिक्कुमारी देविया कर रही औं। आपाढ मासके कृष्ण दशमीके रोज रानीने पुत्ररत्नको जन्म दिया। प्रमुके गर्भमें आनेपर सर्व दिशावोमें मुखमय वायुका संचार हुआ एवं सब प्रसन्न हुए। ।।२८-३०॥

| पुरुष्त्वदेशीय समाज्यसम्बद्धाः ।                  |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| सागर्यता तं पेमार समाराच जमनपर्य                  | 112511   |
| गतवान् स्वलंबेलेंड तथ संभागाय सं विश्वं ।         |          |
| विधिनोद्दराषदाभिः गद्रगीः लीरिप हुनैः             | 114511   |
| तती गंगीवहर्वानं समागाण विगूच्य च ।               |          |
| कृत्वा सं स्वांडवं भूवः प्रायापं विधिष्ठा हरिः    | 112311   |
| नुपाणि तपारीत्य पुनरसंपुत्रय मन्तियः।             |          |
| पुरतस्तोत्रवं कृत्वा प्रसानातिकमंडकी              | 115,211  |
| नमिनायानियां कृत्वा तस्य विज्ञानयारिणः ।          |          |
| मत्तेव भूमृतःस्वर्षं जगाम स सुर्पमः               | ग्रद्धाः |
| चंद्रलक्षांच्येषु यातेषु येवात् भीमुनियूत्रतात् । |          |
| तन्मध्यजीवी सममूजिमनाथी जिनेश्तरः                 | 115द्रा  |
| सष्टलवशकाद्वागुरुप्रतीयं शरासनैः।                 |          |
| पंचाधिकं दशशीवतैः तप्तजावानवस्तिः                 | ।। १७।)  |
| साधैद्विकसहस्राव्यं-बालकेलिरतप्रमु: ।             |          |
| सम्याच्यतीतकीमारं यीयनानिगमे तदा                  | 113511   |
| पैतुकं राज्यमापासी राज्ये नीतियर सदा।             |          |
| प्रजां ररक्ष धर्मेण पश्यन् तासां विचेष्टितं       | ।।३९॥    |
| एकवा स प्रभुमीदाद्रम्यं यनमगात् स्वयं ।           |          |
| चसंते पुष्पितास्तत्र फलितानैक्षत द्वमान्          | ligojj   |
| ततो सरोवरे वेषो नलिनं मलिनं वृद्या ।              |          |
| समीक्ष्याण विरक्तोमूत् तहत्सवं विचारयन्           | 112511   |
| ततो लोकांतिकैरीकाः स्तुतः काकाविषंवितः ।          |          |
| मुदा विजयसेनाख्यामारुह्य दिविकां वरां             | ग्रहरा   |
| गत्वा तपोवनं शोघ्नं राज्यं दत्वा स्वसूनवे ।       |          |
| सहस्रावनिपेस्सार्थमायाढदशमीदिने                   | 112518   |
| फुष्णपक्षे स्वयं दीक्षां अग्रहीहिश्ववंवितः।       |          |
| मनःपर्ययवत्वं स लेभे तत्वणतो ध्रुवं               | HAAH     |
| ततो वीरपुरं गत्वा हितीयदिवसे प्रमु: )             |          |
| पूजितो दत्तमूपेन तत्राहारं समप्रहीत्              | ग्रथ्ग   |
|                                                   |          |

देवेंद्रयो गात होनेपर संपरिवार जयजवकार करते हुए वहां आया, जिनवालकको बहुत प्रेमसे मेर पर्वतपर ले गया एवं यहां पांडुक सिलापर स्थापितकर ययात्रिधि श्लीर रामुद्रके जलते बालकका लेगियेक किया, तदनंतर गंधोदकसे लिगयेकपर दिव्य वस्त्राभूषणीं से लेलेहत किया, नंतर लपनी गोदमे लेकर मिथिलानगरीकी शोर गया, वहां महलके प्रागणमें सिहासनपर प्रमुक्ते विराजमानगर देवेंद्रने वही भित्तसे तांडवनृत्य किया, एवं सवको संतुष्टकर तीन जानके धारक उस बालकका नाम निम्नाय रहा गया, नंतर देवेंद्र स्वर्ग- कीककी लोर चला गया। ॥३१-३५॥

मुनिसुयत भगवान्कें बाद छह लाख वर्षों वाद निमाथ हुए दस हजार वर्षको उनको जायु थी, पंद्रह धनुष प्रमाण उनका शरीर या, सुवर्ण वर्णको धारण करनेवाले थे। ठाई हजार वर्ष प्रमुने वाल-लीलामें अपना समय व्यतीत किया, नंतर यौवनावस्थाको प्राप्त हीनेके बाद पितृराज्यका न्यायनीतिके साथ पालन किया, प्रजाबोंको सुखदु सको देखते हुए धमंके साथ उनकी रक्षा की। एक दिन प्रमु वडे आनंदके साथ उद्यान वनमें गये, वहांपर वसंतकालमें फले फूलें अनेक वृक्षोंको राजाने देखा ।।३६-४०॥

उसके वाद मिलन कमलको देखा, उसी समय राजाके मनमें विरिवित हुई। सबको उसीके समान समझा। लोकोतिक देव आये नियोगके अनुसार उन्होंने प्रमुकी स्तुति की, देवेंद्रवे भी आकर बंदना की। प्रमुने अपने पुत्रको राज्य दिया, तदनंतर विजयसेना नामको पल्लकीपर प्रमु आरूढ होकर तपीवनमें गये, आपाड बदो दक्षमीके रोज प्रभूने हजार राजावोंके साथ स्वयं जिनदीक्षा ली, अंतर्मृहतंमें सनःपर्यय ज्ञानको प्राप्त किया, दूसरे दिन प्रमुने वीरपुर नामक नगरमे पहुंचकर दत्त नामक राजाके द्वारा प्रदत्त आहुएको यथाविधि ग्रहण किया।।४१-४५॥

| 3                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| प्रसोहारपत्रये पंचारच्योति सूपतिः ।<br>समीत्य सन्ता सूर्व मन्ये तं जगदीदवरं     | UAÉLI     |
| देत्रीनबास्हृदेवो स्ववयंगि मीनमात्।                                             |           |
| तर चर्च बकाराली घातिकर्नविनालल                                                  | 1,43)]    |
| हदेच बनमाहाछ मूबोली तपसीव्यक्तं।                                                |           |
| पूर्णियायां मार्गशीर्षे केवलतानवानमूत्                                          | HASH      |
| हतस्सम्बसारेऽसी धनवादिविनिनिते ।                                                |           |
| नुप्रम देस्तवा चान्यैः भन्यैद्वविशकोष्ठगैः                                      | 1122))    |
| स्तुतस्तंवृत्तितो मध्यत्रतैस्तंपृष्ट देश्वरः ।                                  |           |
| व्यव्यवित समूद्रपाहा चन्ने तत्वादिवर्णनं                                        | ngen.     |
| धर्नतेत्रेषु सर्वेषु विहरन् स्वेस्छ्या प्रमुः।                                  |           |
| मासमात्रीयुरगमेत् सम्भेदास्यं नगेस्वरैं                                         | संदश      |
| तत्र नित्रप्रराख्यं सत्कूटं संप्राप संस्पितः ।                                  |           |
| ममारहा परं योगं पड़िरध्यानलीनहत्                                                | गप्रम     |
| र्नेष्यानीसिद्धि संप्राप्य मुनिनिस्सह दीक्षितैः।                                |           |
| केवलजानती मुक्तिमवाप मुदि दुर्लमा                                               | 1 ५३ ।    |
| तदान्ये मार्युदनबरातकोड्युक्तकोडिका ।                                           |           |
| पत्रचलारिमहुक्त-लक्षांतप्तसहस्रिणः                                              | 116211    |
| नदीरतगतिकाद्व्यंत चत्वारिशद्युता तजा ।                                          |           |
| एतया संख्यवा प्रोवता भव्यास्तस्माच्छित्रं गताः                                  | ग्रद्धा   |
| तन्तरवान्नेयवत्तास्यो नृष्तसंघप्रपूजकः।                                         | 41        |
| यात्रां गिरवर्श्यासी चंके तस्य क्रेयोच्यते                                      | ग्राथ्ड्म |
| जबूडीरे शुन्ति क्षेत्रे मारते योजनाममृत् ।                                      | ।।५७॥     |
| देशास्ति थीउरे तत्र राजा नाम्ना महावतः<br>अनुवस्तस्य राजी तु शिवसेनेति सुंदरी । | 114011    |
| त्यांतरिना मेचदतः सुत्ये वंशप्रदोरसः                                            | 114811    |
| दाल्यान गुमनासः साम्धान धर्मस्येहृत्।                                           |           |
| श्रीयेगा वन्त्रमा नस्य विद्याता रूपमानिनी                                       | 112511    |
| ए गढा विजयास्योऽसी वर्ते कालार्थमाममम् ।                                        |           |
| वनतरेन नामातं पृति तत्र ददश सः                                                  | 1150li    |

प्रमुक्ते आहार समयमें पंचारचर्यकी वृष्टि हुई, पंचारचर्य को वेखकर सबने जान लिया की ये तीर्थंकर हैं। वेला (दो उपवासके याद आहार) उपवास करते हुए नी वर्ष तक प्रमुने मीनसे पातिकमंको नाग्र करनेवाली उग्रतपरचर्या की।

तदनन्तर उसी वनको पाकर प्रभृत मार्गशीप सुदी १५ के रोज केवलज्ञानको प्राप्त किया। उसी समय देवेंद्रने कुवेरको आज्ञा देकर समवसरणको रचना कराई. सुप्रभ आदि अनेक मन्योंसे सुशो- कित, संस्तुत समवसरणमे विराजमान होकर पूछनेपर प्रभुते दिव्य- व्विके द्वारा तत्वाँका वर्णन किया।।४६-५०।।

अनेक पुण्यक्षेत्रोमें विहार करते हुए जब एक महिनेकी आयु बाकी रही उसी समय प्रमु सम्मेदाचलपर गये, वहांपर मित्रधर कूट-पर विराजमान हुए. नन्तर उत्तमयोगको धारणकर शुक्ल ध्यानके बलते सर्व कर्मोको नाश किया, और उन साथ दीक्षित हजार मुनि-योंके साथ दुर्लभ मोक्षधामको प्राप्त किया ॥५१-५३॥

तदनन्तर उस कट्से एक अर्बुद नी सो कोडाकोडी पैतालीस लाख सातहजार नी सो वैचालीस मुनियोने सिद्धधामको प्राप्त किया, ॥५४-५५॥

तदनन्तर मेघदत्तनामके राजाने संघके साथ इस गिरिराजकी

वन्दना की, उसकी कथा यहाँपर कहते हैं ।।५६॥

जंबूद्दीपके भरत क्षेत्रमें योधनामका देश है, बहापर श्रीपुर नगरमें महावर्त नामका राजा था, उसकी रानी शिवसेनाके नामसे प्रसिद्ध थी, इन दोनोंको मेघदत्त नामक वंश को दीपित करनेवाला पुत्र था, जो ज्ञानवान्, गुणवान् शीलवान् एवं धर्मकर्मका अनुष्ठान करनेवाला था, उसकी पत्नी श्रीपेणा अत्यन्त सुन्दरी थी ॥५७-५९॥ एक दिनकी बात है, विजयनामक बनमें वह राजा बनकीडाके

लिस गमा, वहां वसन्तसेन नामक मुनिका दर्शन हुआ ॥६०॥

प्रमोहारसमये पंचाइचर्याणि भूपतिः। समीक्ष्य मनसा मूनं मन्ये तं जगदीइवरं 118611 वेलोपवासफुद्देवो नववर्षाण मौनमाक्। तप उग्रं चकारासी घातिकर्मविनाशक 1801 त्रदेय वनमासाद्य भूयोसी तपसोज्वलं । पूर्णिमायां मार्गशीर्षे केवलज्ञानवानमूत् 1186 ततस्समवसारेऽसौ धनदादिविनिमिते । सुप्रमाद्यस्तया चान्यैः भन्यैद्वदिशकोष्ठगै। 1188 स्तुतस्संवृजितो भव्यजनैस्संवृष्ट ईक्वरः। दिच्यध्यनि समुद्गाह्य चके तत्यादिवर्णनं 1140 धर्मक्षेत्रेषु सर्वेषु विहरन् स्वेच्छया प्रमुः। मासमात्रायुरगमेत् सम्मेदास्यं नगेश्वरं 114 तत्र मित्रधराख्यं सत्कूटं संप्राप संस्थित: । समारुह्य परं योगं पांड्रेरध्यानलीनहृत् 114 नैष्कर्मसिद्धि संप्राप्य मृनिभिस्सह दीक्षितः। केवलज्ञानतो मुक्तिमवाप मुवि दुर्लमां 16 तवान्वेकार्वुवनवज्ञतकोट्युवतकोटिका । पचचत्वारिदादुवत-लक्षासप्तसहस्रिण: 111 नवीयतद्यतिकाद्व्यंत चत्वारिदासुता तथा। एनया संस्थया प्रोक्ता भव्यास्तरमाच्छिवं गताः 11 तत्पददानमेघदत्तास्यो नृषरसंघप्रपूजकः। यात्रां गिरवरम्यासी चके तस्य कथोच्यते Ħ तंबूद्वीपे द्वचि क्षेत्रे भारते योधनाममृत्। देशास्ति थो। रे तत्र राजा नाम्ना महाव्रतः 11 अमतस्तम्य राजी तु शिवसेवेति सुंदरी । तयोर्नाना मेघदतः मुतो वंशप्रदीपकः ١. जातवान् गुणलंबन्नः शोलधान धर्मकर्मेहत् । अपिया यन्त्रमा तस्य विख्याता स्वदालिनी Ľ एहरा विजयास्योऽसी वर्ते कालावंगामपन् ।

manifem arrestai takin alba baba

बहुत ब्राटरके साय मुनिराजको राषाने प्रणाम किया, नलार तत्ववेता मुनिराजसे मुमुझ राजाने मोक्षको सिद्धि 🋊 छिए कत्याणके मार्गकी पृच्छना की. तर्व मुनिराजने सम्मेदाचलपर्वत और उसमें भी मियधर कूटकी महिमाका वर्णन किया ॥६१-६२॥

राजाने भी उनत महिमाको सुनकर नगरमें आकर आनन्दगरी वजवाई, बहुत बढे परिवार व संघके साथ तीयराजकी यात्राके लिए प्रस्थान किया, वहांपर निम्नायके मित्रघर कूटकी यथाविधि अण्ड ह्रव्यति पूजा की, एवं अनेक प्रकारते स्तुति की, और वहींपर अनेक भव्योंके साथ जिनदीक्षा ली. घोर तपश्चर्याकर पेतालीस अर्वुद भव्योंके साय ्शुक्लध्यानसे आर्ड्ड होकर अनन्त आनन्दमय सिद्धोंक आश्रय-मृत मोक्षघामको प्राप्त किया ॥६३-६७॥

एक कूटकी वन्दनासे इस प्रकारका बद्मुत फल जब कहा गया है, तो भव्यगण सबै कूटोंकी घवस्य मनितसे वन्दना करे ॥६८॥

तपके प्रमावसे प्रकृष्टित अत्यन्त उज्वलज्यालासे अज्ञानकृषी अन्यकार जिन्होने नाशकर केवलशान को प्राप्त किया एवं नन्तर चिवपदको प्राप्त हुए ऐसे निमनाथ भगवान एवं उस मित्रघरकूटको मनमें धारणकर में नमस्कार करता हूं ॥६९॥

इस प्रकार लोहाचार्यकी परंपरामें देवदत्तमृरिविरिवत सम्मेदशिखरमाहात्म्यमे मित्रघरकृटवर्णनमे थीविदावाचस्पति पं. वर्धमान पादवेनाय शास्त्रीलिखित मावायदीपिकानामकटीकाम

#### दीसवां अध्याय समाप्त हुआ

#### यीसवें अध्यायका धारांश

निमनाय तीर्यंकरके पंचकल्याण व तीर्यंकर प्रकृतिका बंधका वर्णत है, उनका जन्म कहां हुआ उन्होंने मोक्षकों केसे पाया, भी वर्णन है, उसके बाद इस मित्रधर कूटसे कितने भव्योने सिद्ध-धामको प्राप्त किया उसका भी वर्णन है, वादमें मेघदत्त नामके वामका अन्य विषय अवना का विस्तान मुक्तिको प्राप्त किया, इस राजाने इस मित्रधर कट्टकी वंदनाकर मुक्तिको प्राप्त किया, इस प्रकार मित्रधर कूटकी महिमा कही गई है।

| देवेंद्रोपि तदा प्राप्तो जयनिर्घापमुच्चरन् ।                                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| विमलां शिविकां तस्य पुरस्कृत्य ननाम तं                                                  | 113 है।।      |
| तामाषह्य ततो देवः सहेतुकवनं तदा ।                                                       |               |
| संप्राप्तो मोक्षदीक्षायै वैराग्यश्रियमुहहन्                                             | गाइरम         |
| पीवकृष्णदशम्यां स त्रिशतेर्भूमिनायकैः।                                                  |               |
| दीक्षां गृहीतवान् साधं तत्र मोक्षप्रदां सतां                                            | 113411        |
| चतुर्थवोधं संप्राप्य तदैवान्हि द्वितीयके ।                                              |               |
| मिक्षाये गुल्मनगरं संप्राप्तोयं यवृच्छया                                                | ॥ई४॥          |
| धन्यास्यो नृपतिस्तत्र गोक्षीराहारमुत्तमं ।                                              |               |
| ददी संपूज्य तं भक्त्याऽपर्यदाइचर्यपंचकं                                                 | ॥३५॥          |
| त्रपोवनमञ प्राप्य वर्षमेकं स मौनभाक् ।                                                  | W2611         |
| महातीव्रं तपस्तेषे सहमानपरीवहान्                                                        | ॥३६॥          |
| ं चेत्रक्रुष्णप्रतिपदि तपस्संदग्धकत्मषः ।<br>देवदारुतले ज्ञानं केवलं प्राप्तवान् प्रमुः | 119911        |
| कृते समवसारेथ घनदेनाद्मृते विमुः।                                                       | 114011        |
| सहस्रसूर्यसदृशः स्वतेजोमंडलाद्वभौ                                                       | 113511        |
| तत्रोक्तगणनाथाद्येः स्तुतो द्वादशकोष्ठगैः ।                                             |               |
| वंदितः पूजितस्सर्वैः दवर्श कृपयाखिलान्                                                  | 11३९।।        |
| गणी प्रदनातप्रसन्नात्मा दिव्यघ्वनिमयोल्लपन् ।                                           |               |
| च्याख्यानं सप्ततस्वानां चकार परमेश्वरः                                                  | 112011        |
| विहरन् पुण्यदेशेषु स्वेच्छया जगतां पतिः।                                                |               |
| एकमासायुर्व्वृध्य सम्मेदोपर्यगात् प्रभु।                                                | ११४१॥         |
| सुवर्णमद्रमासाद्य कृटं तत्र महामितः ।                                                   | t i balan i b |
| श्वम्बस्यानवलादेवोऽपूर्वं मोहमहारिजित्                                                  | ११४५।।        |
| कायोत्सर्गं ततः कृत्वा त्रिज्ञतैर्मुनिभिस्सह ।<br>सिद्धालये मनस्सम्यग्नियोज्याथ तमेव सः | ॥४३॥          |
| तत्पञ्चाद् भावसेनास्यो नृपस्संघसमर्चकः ।                                                |               |
| तद्यात्रां कृतवान् तस्य कथां वक्ष्ये च पावनीं।                                          | 118811        |
| जबूमित शुभे क्षेत्रे भारते चार्यखंडके                                                   |               |
| अनंगदेशो विख्यातः तत्र गंधयुरी शुभा                                                     | ।१४५॥         |

### एककीसवां अध्याय

वर्ष:- जिनके चरण कमलेकि स्थानके मोशिंगिकि पातमें आ वाती है उन पारवंनाम भरवान्ती नंगानगर नरता हूं। जिनके मलारमें सोत फगाका मुनुद सीभाकी मान्त हो रहा है, ऐसे मीलवर्गके गणवान् पार्स्तनायको में यन्द्रना कृरता है ॥।॥ ए॥

मगमन् पादवैनावकी केवा पंत्रक्रमान "कथनदूर्वक " एवं जिल चूटते वे मुक्ति गये हैं उन कूँटरी महिमा में केहता हूं पथ्यमण मुते।

जेंगुडीपके भरत क्षेत्रमें फाशी नामके देश है अही उत्तम यारा-णयी नामा नगर है, जो कि अतिरम्य है, यहाँ आनंद नामक राजा गुतछ राग्य कर रहा या ॥३-५॥

एक दिनकी यात है, राज्य भोगके नुसमें मान रहते हुए अपने मुखको दर्पणमें देखा, मुहावर सकेंद्र बाठोंको देखकर उसी समय राज्य भागने विरक्त हुआ ॥६-७॥

समुद्रदत्त नामक मुनिके पास अतिकः अनेकः राजावीके साप च्य पुण्यात्मा राजाने मोधिसिद्धिके लिए जिनदीका ली**ं रादनंत**र एकादश अंगींका पाठकर सोलह कारणभावनावींकी भाजना की, एवं तीर्थंकर प्रकृतिको बुँव दिया । आयुक्त अन्तर्म सन्दान्निरणपूर्वक गरीरका त्यानकर प्राणत स्थमेंमें देहे होकर उत्पन्न हुआ, बहां प्रति-पादित आयु, ब्राहार, स्त्रायोच्छ्वासको उत्कर्व क्षपंत्र प्राप्त कर वहांके मुखको वह इंद्र अनुभव कर रहा था, सदा सिद्धींके हस्मरणमें व्यतीत कर रहा था, अवे यह देव कहां जाकर उत्पन्न होगा इसकी कल्याण करनेवाली कयाकी कहता है, जो सज्जनोंके द्वारा सुनन परने योग्य है ॥८-१३॥

, पूर्व बर्णित काशी देश, बाराणसी नगरीने विस्वसेन नामका राजा हुआ, वामादेवी नामकी उसकी पट्टरानी, उसके साथ विश्वनन राजा पूर्वपुण्यसे सदा उत्तम सुखको अनुभव करते हुए व्यतीत रहा था, उनके महलमें देवेंद्रको आज्ञास सुवेरने छह महिने

| ततो वैशाखमासे हि शुक्लपक्षे नृपत्रिया ।          |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| दितीयायां निजाते साऽपद्रयत्स्वप्नांद्रच घोडदा    | 112811 |
| मतस्तंमेरमं तेपामंते दुष्टवा स्ववषत्रमं।         |        |
| प्रबुद्धा मर्तृतिकटं गता वैवी शुमानना            | 12011  |
| उपतां तां तत्र सा श्रुत्वा तत्फलानि तदानमात्।    |        |
| संघार्य जठरे देवं दिदीपे परमितवा                 | 112811 |
| ततः पौषस्य कृष्णायामेकादश्यां जगत्प्रमुः ।       |        |
| तस्यामाविरमृत्याच्यां बालमानुरिव जेवलन्          | 112311 |
| तवा सौधर्मकल्पेशः सुरस्सह मुवान्वितः।            |        |
| तत्रागत्य समादाय प्रमुं स्वर्णोदिमाप्तवान्       | ॥२०॥   |
| तत्राभिषिच्य विधिवत् वानिः क्षीरीदसंभवैः।        |        |
| भूयो गंघोदकेनाथ संगुष्य वरमूवणः                  | ग्रद्भ |
| पुनर्वाराणसीं प्राप्य देवं भूगांगणे हरि:।        |        |
| मुदा संस्थाप्य संपूज्य विधायाद्मुत तांडवं        | ॥२२॥   |
| पाइबंनागामिद्यां तस्य कृत्वा भूपमतेन सः।         |        |
| जयध्वीन समुच्चायं स देवो दिवमन्वगात्             | ॥२३॥   |
| त्रियुक्ताशीतिसाहस्र-साधैसप्तशतेषु च ।           |        |
| गतेब्बदेषु निमतो जिनात्पायद्वयः प्रमुः           | ॥५४॥   |
| ततंतरायुस्समभूत् भवतकल्याणदायकः                  |        |
| शतवषेत्रमाणायुं सप्तहस्तोन्नतस्तथा               | ।।२५॥  |
| कौमारकाले १ कीडायँ गती विपिनमेकवा ।              |        |
| तत्रापश्यत्त्रिलोकीशः कमठास्यं तपस्विनं          | 11२६11 |
| पंचारिनतपसा तप्तं विशुद्धज्ञानवजितं।             |        |
| जिनागमबहिर्मूत–मासुर तप आस्थितं                  | 115011 |
| नागनागिनिकायुक्तं काष्ठमेकं धनंजये।              |        |
| ज्वलंतं वीक्य तद्जात्वा दग्धं प्राणिद्धयं प्रमुः | गाउँगा |
| अवधिज्ञानतोऽयैन-मुक्त्वा किचित्तपोधरं।           |        |
| तत्क्षणात्स्वयमीशानो वैराग्यं प्राप्तवान् महत्   | सद्ध   |
| लोकांतिकास्तदाभ्येत्य कौमारावसरे प्रमुं।         |        |
| विरक्तं संस्तेर्वीक्य तुष्टुवुः बहुधा प्रमु      | 119-11 |
| १ कौमार एव इति क. पुस्तके.                       |        |

在我於 對議論 無差 生態 我們 不可以不可以不可以 在別為一篇的 各項 在出來 實際與自然而愛 新聞的 然后就沒在我 我們 我們沒有 本庭問題 在以上來說不 所以此事 其在之事 在我們也可以不可以在 在 一般是 事故所以及於一句的都 不不然有 人名阿姆 经证明 我们也也就是一种能会 是以此事 不可以使用的 黃龍門 医阿沙特氏病 我们是 我不是我 我们也是我一个就是 在以外事 不可以不知 我们是我们就是一个就是我一个就是我一个就

स्वार्थिक स्वार

कुणावनपारि स्वर्तवयं सार्वाक्षित विषयं वर्णी प्रस् वर्णा, सब वर्णा गुण बानर भ्रेणमा लाक्ष्मेरको देखा जो बहुएक प्रत्यीम लाख्यमी साह बता था । गुण्डाकरो बहिन कहिंद्रसामाके राज्यमे निर्माण पर आसूरी स्थानवर्णि पान वर्ण प्रति वर्णिको साम सर्वाकरानी बठावर नि इस राज्योपि एक राम बहिन वर्णिको साम कहि है, किन स्थानपी वर्ण कृत हुना, यह सामको स्थानको साम के नमर्थ मेगायने विश्वर हुन्। ग्राह्म साम जोगाहिक क्षेत्र सामक सुभाव स्थानमार्थि निश्वर एवं प्रमुखी क्षेत्र प्रसादनी श्रुणि क्षीरिय-देवनि

| देवेंद्रोपि तदा प्राप्तो जयनिर्घोषमुच्चरन् ।                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| विमलां शिविकां तस्य पुरस्कृत्य ननाम तं                                                       | 113 811   |
| तामारुह्य ततो देवः सहेतुकवनं तदा ।                                                           |           |
| संप्राप्तो मोक्षवीक्षाय वैराग्यावयमुद्रहन्                                                   | गाइरा।    |
| षीवकृष्णदशस्यां स त्रिशतैर्मुमिनायकैः।                                                       |           |
| दीक्षां गृहीतवान् साधं तत्र मोक्षप्रदां सतां                                                 | ग्रह्म    |
| चतुर्यवोधं संप्राप्य तदैवान्हि द्वितीयके ।                                                   |           |
| निक्षायै गुल्मनगरं संप्राप्तीयं यदृच्छया                                                     | गाउँद्रा। |
| धन्याख्यो नृपतिस्तत्र गोक्षीराहारमुत्तमं ।                                                   |           |
| ददी संयूज्य तं भवत्याऽपश्यदाइचर्यपंचकं                                                       | गा३५म     |
| तपोवनमथा प्राप्य वर्षमेकं स मौनभाक् ।                                                        |           |
| महातीवं तपस्तेपे सहमानपरीवहान्                                                               | ॥३६॥      |
| चैत्रकृष्णप्रतिपदि तपस्संदग्धकसमयः ।                                                         |           |
| देवदारुतले ज्ञानं केवलं प्राप्तवान् प्रमु:                                                   | ।।३७॥     |
| कृते समवसारेण धनदेनाद्मृते विमुः।                                                            |           |
| सहस्रसूर्यसदृशः स्वतेजोमंडलाद्वभौ                                                            | 115211    |
| तत्रीक्तगणनाथाद्येः स्तुतो द्वादशकीव्ठगैः ।                                                  |           |
| वंदितः पूजितस्सर्वैः ददशे कृपयाखिलान्                                                        | ।।३९।।    |
| गणी प्रदनात्प्रसन्नात्मा दिव्यध्वनिमयोल्लपन् ।                                               |           |
| व्याख्यानं सप्ततत्वानां चकार परमेश्वरः                                                       | 11,8011   |
| विहरन् पुण्यदेशेषु स्वेच्छया जगतां पतिः।                                                     |           |
| एकमासायुह्ववृद्ध्य सम्मेदीपयंगात् प्रमुः                                                     | 118511    |
| सुवर्णमदमासाद्य फूटं तत्र महामतिः ।                                                          | 111.4m.11 |
| शुक्लध्यानवलाहेषोऽपूर्वं मोहमहारिजित्                                                        | ॥४२॥      |
| कायोत्सर्गं ततः कृत्वा त्रिशतेर्मुनिमश्सह ।                                                  | 11/211    |
| सिद्धालये मनस्सम्यग्नियोज्याण तमेव सः                                                        | ॥४३॥      |
| तत्पञ्चाद् मायसेनाष्ट्यो नृषरसंघसमर्चकः ।<br>त्रयात्रां कृतवान् तस्य कयां वक्ष्ये च पायनीं । | 118811    |
| जब्रमित शुमे क्षेत्रे भारते चार्यलंडके                                                       |           |
| अनगदेशो विस्पातः तत्र गंधयुरी शुमा                                                           | ા ૪૫ા     |
|                                                                                              |           |

तदनंतर वह भावसेन राजावें संघका परमादर किया, एवं एक करोड चौरासी लाख भव्योंके साथ सम्मेदशिख रकी याता की, वहांपर सुवर्णमद्रकृटकी पूजाकर चतुरसंघके साथ बडी भिक्तिसे उत्तर, कूटकी वंदना की ॥६०-६३॥

सायमें गये हुए भव्योंके साथ उन्होते दीक्षा की और घोर तपरचर्यांकर भावसेन मुनिने मुक्तिको प्राप्त किया । एक क्टूकी बंदनासे यह फल मिलता है तो सब कूटोंकी बंदना करनेपर बहु जीव निश्चित रुपसे मुक्त हो जाता है, इंसमें कोई संदेह नहीं हैं।

सम्मेदशिखरकी बंदना करनेपर नाना दुःखोंकी देनेवाले तिर्धंच गति और नरक गतिका बंध नहीं होता है, सम्मेदशिखरकी बंदना भावसे करनेवाला जीव केवलजातको पाकर तीन लोकको हायमें रखे हुए आवलेके समान जानता है, ॥६४-६६॥

अव सम्मेदशिखरंकी यात्रीको जिस् अमसे करना साहिये। उसको विधि यहांपर कहते हैं भेडलो अर्था करना साहिये।

जसकी विधि यहांपर कहते हैं ॥६७॥ व्याप्त विधि विधि के स्वर्ध पहिले निलीभ होना चाहिये, और दिल खोलकर विध्यस्य करना चाहिये, उस बैलकी यात्राकी विधि व महित्स्यको सुनी ॥६८॥

यात्रा करनेके पहिले सर्व देशोमें यात्रा का शुभ समाचार पत्र के प्रेपित करें, सभी भव्य जीवोंको जसको सूचना भेज सबसे पहिले भगवानका उत्तम विमान तैयार करावें, जिनेंद्रप्रभुको हाथीगर विराज-मानकर यात्रा करें. इसी प्रकार बहांपर रायवात्रा भी करावे, एवं इंद्र ध्वज आदि विधानोंको करावे. यदि हो सके तो विवयतिष्ठा, प्रतिष्ठा आदिकर नंतर यात्रा करें, धरपर जाकर यात्राके आदि व जतमें रथ-पात्रादि शुभ कार्योंको करें, इन सब कार्योंको धर्माश्रीत करें। गिरि-राजकी यात्रा करें। साथमें आये हुए साधमी वध्वोंको वस्त्रादि प्रवान कर सहाय करें, यथायोग्य आवश्यक दान देवे जिससे कोई प्रवान कर सहाय करें, यथायोग्य आवश्यक दान देवे जिससे कोई दुखी न रहे इसका प्रयत्न करना चाहिये। ४-५ कोस हो रोज गमन करना चाहिये, जिससे बालकोंको वद्धांको मार्गने कोई वायास ने होवे। १००-७५।।

| देवेंद्रोपि तदा प्राप्तो जयनिर्धातमुक्तरम् ।   |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| विमलां शिविकां तस्य पुरस्कृत्य ननाम तं         | 113 511   |
| तामारुह्य ततो देवः सहेतुकतनं तवा ।             |           |
| संप्राप्तो मोक्षवीकार्यं वैराग्यश्रियगृहतृन्   | भाव्युक्त |
| पीवकुष्णदशम्यां स त्रिशतेर्भूमिनागर्भैः।       |           |
| बीक्षां गृहीतवान् साधं तत्र मोशप्रवां सतां     | भाइइ॥     |
| चतुर्यंबोधं संप्राप्य तदैवान्हि हितीयके ।      |           |
| मिक्षायै गुत्मनगरं संप्राप्तीये यद्द्रश्या     | ॥३४॥      |
| धन्याख्यो नृपतिस्तत्र गोक्षीराहारमुत्तमं ।     |           |
| दवी संपूज्य तं भक्ष्याऽपश्यदाइचर्यपंचकं        | गा३५म     |
| तपोवनमथ प्राप्य वर्षमेकं स गौनमाक् ।           |           |
| महातीयं तपस्तेषे सहमानपरीयहान्                 | ॥३६॥      |
| चैत्रकृष्णप्रतिपवि तपस्संवग्धकत्मयः ।          |           |
| ्देवदारुतले ज्ञानं केवलं प्राप्तवान् प्रमु:    | ।।३७॥     |
| फृते समवसारेण धनदेनाद्मुते विम्ः।              |           |
| सहस्रसूर्यंसदृशः स्वतेजोमंडलाद्वमौ             | 113511    |
| तत्रीवतगणनाथाद्येः स्तुतो द्वादशकोष्ठगैः ।     |           |
| चंदितः पूजितस्सर्वै: ददर्शे फ्रुपयाखिलान्      | गा३९म     |
| गणी प्रदनात्प्रसन्नात्मा दिव्यध्वनिमयोल्लपन् । |           |
| व्याख्यानं सप्ततत्वानां चकार परमेश्वरः         | 112011    |
| विहरन् पुण्यदेशेषु स्वेच्छया जगतां पतिः।       |           |
| एकमासायुरुव्युच्य सम्मेदोपर्यगात् प्रमुः       | ॥४४॥      |
| - सुवर्णमद्रमासाद्य कूटं तत्र महीमतिः।         |           |
| शुक्लध्यानवलाद्देवोऽपूर्वं मोहमहारिजित्        | ॥४२॥      |
| कायोत्सर्गं ततः फुत्वा त्रिशतेमुनिमिश्सह ।     |           |
| सिद्धालये मनस्सम्यग्नियोज्याय तमेव सः          | ॥४३॥      |
| तत्पञ्चाद् भावसेनास्यो नृपस्संघसमर्चकः ।       |           |
| त्यात्रां कृतवान् तस्य क्यां वक्ष्ये च पावनी।  | 118811    |
| ं जबूमित् शुभे क्षेत्रे भारते चार्यखंडके       |           |
| अनगदेशो विस्पातः तत्र गंधयुरी शुमा             | ॥ ४५॥     |
|                                                |           |

जिसतरह आहार, अभय, बोपध व शास्त्र नामक चार दान भिन्नसे संपक्षो प्रदान करें, जैन धर्मके जानकार भट्टारकॉको भी दान देवें, तथा आचार्योको, विवेकी पंडितोंको ब्रह्मचारियोंको, धर्मारमा प्रयोक्त शाक्कोको शास्त्रको आज्ञानुसार यथावत् दान देकर उस दिन गात्रा करे।।।९६–७८।।

वृद्धिमान् यात्रिको उचित है कि वह जिस दिन यात्राके लिए
प्रयाण करें, यथाशक्ति पंचकल्याण पूजा करें, एवं मार्गमें दीन, वृद्ध,
रोगी आदि दुःखी जीवोंकी रक्षा करें, एवं करुणा भावसे उनकी
सहायता करें. इस प्रकार विधिपूर्वक सम्मेद शिखरकी यात्रा
करनेपर संसारमें ऐसा कीनसा पदार्थ है, जो यात्रार्थीको नहीं मिल
सके ? अथवा किसी कारणसे कोई भव्य उस यात्राको न कर सका
तो उसे इसी भवमे उसका फल प्राप्त हो सकता है, उसकी विधि भी
कहते हैं ॥७९-८२॥

सम्मेदरील माहातम्य जो लोहाचायके द्वारा प्रतिपादित है, और शास्त्रसम्मत है, उसे भक्तिसे श्रवण करें ॥८३॥

उत्तम माघ, चैत्र, भाइपद और कार्तिक मासमें कृष्ण पक्षकी प्रितिपदाको अनेक उत्सवींको मनाते हुए सम्मेदिशखरके माहात्म्यको बहुत प्रथमपूर्वक आचार्यको पूजाकर छोगोंको सुनावे. सबको धर्मस्त्रीके साथ एकित्रत कर ग्रंथको वस्त्रमें बांधकर आदर के साथ इस कथाक हों, जादि और अंतमें चार प्रकारके दानोंको यथायित आवक देरे सम्मेदिशखर माहात्म्य पुस्तकको २० अथवा १ हो लिखाः सुगील भव्योंको सादर प्रदान करे. ऐसा करनेपर विना यात्राके फलकी प्राप्ति होती है, जो श्रोता यात्रायी है उसे जो पुष्पफर प्राप्ति होती है उसे कभी भी नहीं कह सकते हैं ॥८४-९॥ भ

र्फ ८५-९० कोशोंका क. युक्तकमे व्यक्ति पाठ मिलदा है।

छत कारित तथा अनुमोदनासे भी सम्मेदर्शक ही यात्राके पालको प्राप्त करते हैं, यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेहकी बात नहीं हैं ॥९१॥

#### प्रशस्ति

प्रसिद्ध मूलसंपर्ने बलात्कारणया, सरस्वती पन्छमें कुंदशुंद नामक महान् आनायं हुए। उनकी परंपरामें धर्मकीति नामक बुद्धि-मान् भट्टारक हुए, उनके निर्मल पट्टमें शीलगुपण नामक भट्टारक थे। उस पट्टके आनरणरूप धर्मके हारा धर्मभूषण नामक भट्टारक हुए, उस पट्टमें जगर्मयण नामक भट्टारक हुए, उस पट्टको प्रकाशित करने-वाले विश्वमूषण नामक नद्वारण ये । उस पट्टके अलंकाररूप्न्थी देवेंद्र भूषण हुए, उस पट्टमें यतिव्रतमें निष्ठ श्री मुरेंद्रभूषण नामक सट्टारक हूए, उस पट्टमें अनेक सद्गुणोंके धारक लक्ष्मीमूषण नामक परम वामिक मट्टारक हुए, ये सभी मट्टारक पूर्वीयत सद्गुणींसे मंडित मे । बोर उनमें विस्वभूषण नामक महारफ हुए, उनके शिष्य विनयसागर नामक ब्रह्मचारी हुए, उनका शिष्य हर्पसागर नामक ब्रह्मचारी प्रकाशित हुए और उनके गुरुस्राता पं. हरिक्रप्णक नामका हुआ, उनके शिव्य पं. जीवनशम नामके थे, जनके शिष्य प्रसिद्ध सद्गुणींसे युक्त हेमराज थे। इनके बीचमें ब्रह्महर्षसागर नामका बहुत बुद्धिमान् धील समुद्र व दयाने धारक जिनेद्रमूपण नामक विवेकी महारक हुए। हनसे आचार्य पदको लेकर थी सुमतिकीति नामक साधु हुए, जी कि घीलवान् व अनेक गुणींसे युक्त ये । उनके पढ़ने के लिए, अन्य सद्गुणशाली जो बिष्य हैं उनके पढ़ने के लिए या और भी जो भव्य जगत्में जैनमागमें वतमें जिनको आदर है, जो इसे पडना चाहते हैं, उनके लिए एवं- ॥९२-१०४॥

उनके पढ़नेके लिए यह सम्मेदशिखरमाहाम्त्य नामका ग्रंथ देवदत्त विद्वान् के द्वारा कहा गया है, भट्टारकपदमें स्थित जिनेंद्रभूषणकी आज्ञाको शिरोधार्यकर पं. देवदत्तद्वारा यह ग्रंथ रचा गया है।

यह . देवदत्तः अटेरग्रामके वासी हैं, कान्यकुट्टी कुलमें उत्पन्न ब्राह्मण है, सर्व भूतलमें प्रसिद्ध वटेश्वर क्षेत्रमें नेमिनाय भगवंतके चैत्यालयमें रहेकर यह ग्रंथ आनंदसे रचा गया है ॥९२-१०८॥ 🚻

सम्मेदशिखरकी महिमांको सूचित करनेवाला यह ग्रंथ सम्मेद-शिखरमाहात्म्य लोहाचार्यकी अनितसे अम्मत है, अर्थात् लोहाचार्य परंपरामें हैं, देवदृत्त कृतिके द्वारा गुरुके पित पूर्वक रेवा गया है।

जो इसे श्रद्धाने योग्यविधिके साथ पडता है, या सुनता है, वह सर्व पापोंको दूरकर अक्षय पुण्यको प्राप्त करता है।

पुत्रकी उन्छा, करनेवाले पुत्रको, अन् की इन्छा करनेवाले धनको इ स प्रकार सर्व इन्छावोंको मनसे इन्छा करनेपर मानव सम्मेदशिख-रकी यात्रासे पूर्ण कर सकता है।

सम्मेद्दिश्यरको योपाको जो उत्तम फल बताया गया है, उसके श्रमण करनेसे भी भव्य उस फलको निश्चयस प्राप्त करना है।

वाण, समुद्रे, गंज व चन्द्र अयति वाणसे ५ समुद्रसे ४, गंजसे ८, और चंद्रसे १, अंगानां वामतो गतिः इस नियमानुसार १८४५ विक्रम संवत् मे भाद्रपद छुटण हादेशी तिथिमें गुरुवारको पुष्प नक्षत्रमें पुरुव विक्रम खुद्रिको धारण सर्नेवाले विद्वान् देवदत्तं कविके हारा पह गर्मेद-- दिश्यर माहार्थ्य ग्रंथ पूर्ण किया गया है, इस ग्रंथमें १८०० इन्होत कहे गये हैं, इसे आदरपूर्वक विद्वान् भाषसे स्थोजन करें ११०९-११५॥ ५५

<sup>👸</sup> प्रमस्तिका बलाक १६में १०८ पूर्वम् अधिक पाठ के जुरवसमें आ र होता है भूतिहार १९९ में १९४ सक बलोकना पाठ के जुरेवसमें अधिक पाया जनस है



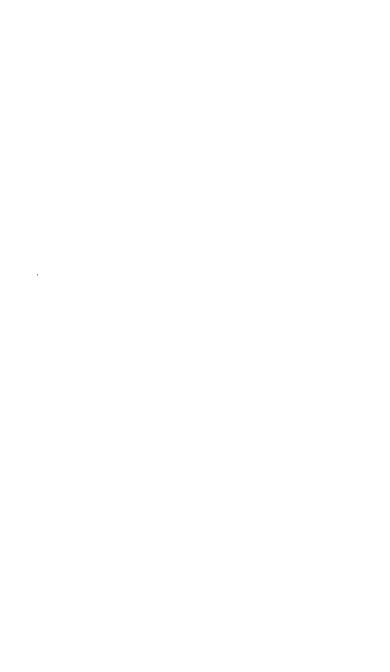

मिमीरगार्थ



# 卐

मूलिकती ्रि- विकास कार्या कार

· भावानुवादकः